# लेखककी अन्य प्रस्तकें

(२ य सस्वरण) २. वेदसन्देश. २ य भाग (इनमें पदके मन्त्रोंको रोचक कथाके रूपमें ब्याख्या करत हुए शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विरासका निरूपण किया गया है )

३. देवयझ प्रदीविका (इसमें कर्मकाण्डके महत्व पूर्ण स्वरूपमा प्रतिपादन तथा आर्थसामाजिक सम्पूर्ण हवन मन्त्रॉका व्याख्यान है )

21)

स्थिर प्राहकोंको पीन मुल्यपर और सभासदोंको

पताः-मैनेजर वैदिकाश्रम ग्रन्थमाला लाहीर ।

मुफत गिलती हैं ॥

१. वेदसन्देश, १ म गाग,

211)

## समर्पणम

अगाघभावोऽत्रमवी सुविद्य-स्तपोधनः ज्ञान्तिसखे। महात्मा । रतः प्रचारे अविधर्मकीर्चे-विराजमानी गुरुहंसराजः ॥ १ ॥

सदा जनानां हित्युद्धियुक्तः सदान्तवृत्तिः प्रविलीनमोदः ।

उपक्रमात झानतती प्रयत्नं-

करोदि बल्लग्रमना मनस्वी ॥ २ ॥ अपक्रमावान् उपहाररूपां-

स्तदीयपादाम्बजयोर्दधानि । विवेकविचो गुणदोपयुक्तान परीक्षणार्थं स उरीकरोत ॥ ३ ॥

राज्यात्रकात्र ॥ भोरम् ॥

समर्पग्रम् पुज्य महात्मा हंतराज जी.

आप आर्यसमाजके आदि बीर योघाओं में से हैं । आपने इसके विकास तथा विस्तारके समग्र इतिहासको न केउल अपनी आंखोंसे देखा है, वरन उस के बनाने और वर्तमान स्थिति

तक पहुंचानेमें प्रमुख नेताका कार्य किया है।

इस प्रन्यमें जो र उत्तम विचार हैं, उन्हें मेंने आपके सस्तंगते ही संग्रहीत किया है, परन्तु अपनी स्थाभाविक चंचलताके कारण कई प्रकारके कबे विचारोंको बीचमें मिलनेसे रोक नहीं सका । इस प्रकारकी मिली जुली मेण्ट आपके चरणोंने साहर समार्थित करता हूं। आद्या है कि आप इन विचारोंमें जो दुटियां हैं, उन्हें निकाल कर, इन्हें जनताके उपकार का साधन पनाएंगे।

चरणॉर्ने सादर समर्पित करता हूं।आशा है कि आप इन विचारोंमें जो युटियां हैं, उन्हें निकाल कर, इन्हें जनताके उपकार का साधन पनाएंगे। आपका एक तुच्छ सेनक— विश्ववन्युः

#### प्रस्तावना

- १. इस पुस्तकका उद्देश्य मेरी अन्य पुस्तकों को मालि वेबको व्याच्या करना नहीं है। इसमें मेरा यह मणत है कि में आपिसमाजक अध्यक्ताव्यी-महोसचक ग्रामक है कि में आपिसमाजक अध्यक्ताव्यी-महोसचक ग्रामक एक एक स्वाचित्रक कर साम प्रामक साथ आप वर्षों में मालिक साथ मोंक कुछ संकेत कर साम मुंगत सात आठ वर्षों में मालिक साथ मोंक कुछ संकेत कर साम मुंगत सात आठ वर्षों में मालिक साथ मोंक कुछ संकेत कर साम मालिक साथ मालिक साथ
- २. साहित्य और विचारकी दृष्टिले इस पुस्तकको जानता कैले प्रदण करेगी, इस विषयों में फुच्छ नहीं कह सकता। पर हां, मुद्रेत एक शातका संतीय । मैंने अपने भाषोंको खुळे हृदयंस प्रकट कर दिया है। अप यह आपं जनता तथा विद्वार्गाका कार्य्य है कि अच्छी प्रकार परीक्षा करेंक, प्रधार्थताका निक्षय करें। में इन विचारोंकी सर्वतन्त्र विद्वार्ग कर कर छोगोंके सामें महीं रचता। ये केपळ हरारे हैं। इनके प्रकार मंत्री करावें सामें महीं रचता। ये केपळ हरारे हैं। इनके प्रकार कर कर छोगोंके सामें महीं रचता। ये केपळ हरारे हैं। इनके प्रकार में अपने प्रकार कर चारा करावें प्रकार कर कर छोगोंके सामें मार्य कार्य में हैं है। इसके एक स्वार्ग करावें कार्य कर पर सामें सामें पर सामें पर सामें सामें सामें पर सामें सा

चैदिकाधम, लाहीर | पौष समान्ति, १९८४

विश्व**वन्**धुः

#### विषयसार-सर्ची

प्रष्ट

भार्मिक चक्रकी गति (धार्मिक इतिहासके हो रूप, महा-प्रदर्शेका जीवन, पापि दयानन्दका दर्शन और प्रमुकी प्रच्या) १--६

धार्यधर्मका अधिकार (सम्बदायाँका विकाय, विरेश-2 प्रचार, प्रचारका रहस्य, देश मध्दि, आर्वधर्मकी शिक्षा, प्राचीन त्रार्थ विस्तार वर्तमल व्यास शिक्षा और हमारा क्लब्ब । ९--११

धार्विचर्मकी सार्वजनिकता (हो विचार हार्छ)य आव. ₹. प्रचारमें बाबा, सार्वकालिक शुक्ति, हैमाहपीका भारतीय अनुकाण प्रचारकी नवीन शैति, शुद्धिका आदशै, पापम्प हादि, आर्योपर कोध, सार्वेदिक जागृति ) 15-14

धार्परमाजका उद्देश आर्पप्रमेनचारक विरुद्ध चार आग्नेपी बा उत्तर, धर्म और सम्प्रदायका भेत्र, आर्थ धर्मका मन्त्रस्य और उसकी पनि ) 24-21

धार्यजीवन ( मार्वका स्वरूप, दो प्रकारके मत, स्वामी दयानन्दका विचित्र निदान, उनका प्रभाव, हिन्दु चाविकी गाढ निदा ) e €-3 ¢

धार्वजीयनका चल (सन्य भावनी आवश्यकता, भनिका €वसप ) 34-30 धार्य भक्ति पंचक (भनिका महाब, भगवद्गकि, वेदमणि

असि भनिः, उपभक्ति, दिख्यमनिः ) 14-86 धार्यसम्याका महत्त्व ( मनुष्यमि नेर, पूर्णताका आदर्श,

सम्ब्याका स्वरूप, विशेषनायः समग्रादि, औदस्त्रा भाव, मन्त्र-त्रम और इसकी यहिमा, समर्पन ) بالملالا

धार्यसमासद् (अधिकार, समाजका स्वस्प, रोगी और निरांग, आर्थन्त्रका विस्तार, पार चिह्न ) 44-8-

१०. 'बार्थ मन्दिर ( आदर्श चित्र, यज्ञका प्रबन्ध, घण्टा, पासण्डी पान्तपड, कथाका समय, बुकानदारी, साहित्यकी जांच, ज्या-

यामशाला, बाब्रिशाला, प्रराहित, दानपात्र, तीन स्तंभ ) ६०-६८ ११. ब्यार्थ सत्संग झौर संगठत (हमारी श्रुटि, सम्मेङनींका संस्कारकार्यमा प्रकार आर्थ संगीत. टैनिकसल्यंग स्थितिमी जोज, स्वाध्याय, सामाहिक सत्संग, दर्शेर्पीर्णमास, मेलमिलाए, चनाव, आर्थ महिला, जाति-पाति, वार्थ वर्ण ) E2--/0

१२. धार्य संस्थाए ( विचारीत्पत्ति, द्यानस्य कालेजका विस्तार, लक्ष्य, बोति-भेद, गुरुबुर्लोका आरम्भ, दोनोकी बर्तमान स्थिति, आधी सन्चाई, उचित नाति )

61-66 १३. ब्यार्थसाहित्य (महिमा, ऋषि द्यागन्द और हिन्दी, स्थिति,

विज्ञानोंका उपकार,व्यर्थ पुनरुक्ति, वेदकी उपेक्षा,अन्य चुटियां) ८९-९५ १५. चार्यक्रक्रिक (आमीण जीवन गुण और दोए, सभाओंका तमाशा, ब्राम और नगरमें भेद, प्राम-प्रचारका सहत्त्व, उपाय, कार्यकर्ताका स्थरूप, कार्य-दोली, निवाहका प्रश्न )

१५. आर्थपुरोहित (ऋषि दयानन्द पुरोहितके रूपमें, प्रक्र और धारा बल, इनका संगठन, पेदोपदेश, सचै प्ररोहितका दिग्दर्शन, सचा यञ्च, प्ररोहितका विश्वास, वर्तमान स्थिति, कर्त्तत्य-विर्वेदा 🕽 10/0-1912

१६. भ्रायंत्रचारकलंघ (स्पिति, मभावकी जांच, संघ-बलकी मन्द दशा, प्रवासी भारतवासी, विदेश श्रचार, पण्डिताँकी दुर्दशा, समाजका कर्तेन्य, पार्मिक इतिहासकी साक्षी, सचा प्रशासक, आजाएं, सच-निर्माण ) १७ मार्थसास्यवाद (सर्वा नीति, कर्स-काण्डका अत्याचार.

प्राचीन उटारता, सामाजिक अत्याचार, बरे रुक्षण, बेटकी सार्व-धनिकता, शास्त्रीय प्रमाण, हमारा कर्तन्य ) 126-134

१८. धार्यसमाज धीर रामोदय (राम नामका विस्तार. वास्मीकिका सभा स्वाम, मधुरा सीत स्रोवसे न्यारी, ऋषि द्रयान्यका उपकर्त)

134-939

78

शौचनीय दशा, आवश्यक कर्तस्य) धार्यसमाजका भ रोज्य (अधूरे मतींका भेद, हिन्दुओं 20 से सयन्य, सिद्धान्त और जीवन, मस्तक और हुदय, धर्म और सम्प्रदाय, मत-भेद कब दूर होता,ऋषिका चमत्कार, रुण्डवाह, आर्थ विद्वानीका ध्येय, उदाहरण, वरस्पर विरोध, विपेरा मभाव, नीनी-सुधार ) 181-141

धार्यधर्मका विज्ञान-प्रेम (धर्म और विज्ञानका स्वरूप રશ. पश्चिमी इतिहास, भयकर अत्याचार, आर्यधर्मका गौरव, हो चक, यस और नियम, वैदिकधर्ममें ज्ञानकी महिमा. वैति-ष्टासिक समर्थन, तीन सीवियां, चेतावती ) 143-154

२२. ऋषिका धार्ष दर्शन ( शरिका स्वरूप,स्वामी दयानन्दका परित्व और उनका कार्य ) 156-100 भृषिका देश-सदेश (देशकी उस्रतिके दी प्रकार, वेदकी

शिक्षा, जातिकी उच्चति तथा पतनका कारण, सूत और सविध्यका आधार बर्लमान सीम जोडे और उनकी स्थाएया. १७१-१७६

अविकी जीवनकी सुगन्धि (यज्ञका अधिकारी, शुद्धिक 211 लिये दो बातोंका ध्यान.) 100-109

मालमक्ति ( माताकी महिमा, नारियोंका अधिकार मारतकी २५

प्राचीत सारियो. ऋषिका उपकार वेदमाहाका प्रसार ) १८०-१८४ शान्तयसम्बद्धी ग्रंज (सारोंका उपदेश, खामी द्यानन्द्रका રદ 168-160

उपदेश प्रहण और यवडोंसेमेंट ) २७ धीर घोषणा (प्रकृतिका दृश्य और उसका रहस्योदाटन, कपि दयानम्दका आगमन और निवांण, मुक्केंसे मधील )

२५. शियोदय (समयकी गति, आर्यधर्मके पतर्गोका स्मरण, 192-190

सफलताके इच्छकोंकेलिये बेदका प्रसाद.

## १—धार्मिक चककी गति।

 धार्मिक नेताथोंका यह विश्वास है कि प्रचारकोंके क्षमाप्रसे सारा धर्म कर्म नए हो जाता है। कुन्छ एक पेसे भी विचारक हैं, जिन्हें यह बात मिथ्या श्रम सी प्रतीत होती है। उनके मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रपने २ स्वभाव तथा परिस्थितिके धाधीन होकर सब प्रकारकी चेपाओंको करता है। इसकी पुद्धि उसके स्थभावके धनकल संस्कारोंको ही मुख्यरूपसे बहुगुकरती है। इस स्वभावका रोकता अथवा भिन्न मार्गवर चलाना पेसेडी है. जैसे एक जगली हाथीको सुद सुत्रसे बांधनेका कार्य । यही प्रवत्त संस्कार भाषी जीवनकी प्रवृत्तियोंका सूल कारण वसता हुआ, मृत्युके पीठे वृखरे जीवनमें भी हमारा साथ देता है। सामुदाधिक जीवनमें, इस प्रकारके सहकारोंका ग्राप्त प्रभाव बहे भारी बलसे युक्त होकर, भान्ति २ के रीति रिवाओंके क्यमें प्रकट होता है। इसका प्रभाव सिन्धके समान अमितहत वेगसे रात दिन चजता है। 

, ... , तुमाने निकास क्यान स्वाप्त क्यान स्वाप्त स्वा

ष्रांखें जगाए रह जाते हैं। यह साथं समयके सुर्यके समान श्याम मेरमालाके पीड़े कहींका कहीं निकल जाता है धौर उनके सिरपर धमायस्या हा जाती है।

- ३ उस समय न मित्रका बांघ खारे न शतुका परिचय रहता है । रांने धाँते हुए, उस सहामयद्गुर, प्राह्मान्य, मयसिन्धुके भीषण प्रमाहके प्रवेहोंसे जो हार कर गांते खाते हैं जग जाते हैं । कुच्च कालके पाँछे फिर एक गर्ज बातते हैं मानो, उदय होने वाला, भासमान भातु गानममाहलको चीर कर पाहिर निकला है। खत्यन्त धन्धेरी राचिमें घने मेघोंके प्रमुद्देश उडती हुई पिजलीको लायको सी ज्यातिसे उनके नेत्र वकाचाँच हो जाते हैं। हतना सीम प्रकाश खारे प्रमुद्देश हैं सोचनेका में धनसर नहीं देता। विवश्न पीछे चल पड़ते हैं। परन्तु वेचारे फिर एक वार वहींके वहीं रह जाते हैं धारै यह एसपोर मी खागे निकल जाता है।
- ७. यही ध्रयस्या संसारमे यभी रहती है। समय २ पर महापुरुत वहे समारोहके साथ मैदानमें धाते रहते हैं। स्वकां भ्रयसागरसे पार करानेका दम भरते हैं। बहु परिश्रम भी करते हैं। पर कहा सिश्रम भी करते हैं। पर कहा होता क्या है ? संसार जहांका यहाँ रहता है। ध्रीरामचनुकों, ध्रीहाच्याचनुकों, महातमा युद्ध, बेतन्य महाप्रध्री ध्रीरामचनुकों, ध्रीहाच्याचनुकों, महातमा युद्ध, बेतन्य महाप्रध्री ध्रीरामचनुकों, ध्रीहाच्याचनुकों, महातमा युद्ध, बेतन्य महाप्रध्री ध्रीरामचनुकों, ध्रीहाच्याचनित्र पूर्ण बारत-स्मर्पेण करके हमारे बचावकों विधिकों निकाल। वर्ष विध्यास भी होगणा कि जनता ध्रय डीक मार्गेपर घल निकली। परन्तु परिष्ठी वर्ष यह अकारो हुता सारो वर्ष यह स्थानो हुए रागोकों पुत्र ध्रानोकों ध्राल क्यां प्रदेखों वर्ष यूर्ण प्रजापे हुए रागोकों पुत्र ध्रालोकों ध्राल क्यां प्रदेखों वर्ष यूर्ण प्रजापे हुत रागोकों पुत्र ध्रालापे हुत स्थानों हुता ध्रालापे हुत स्थानों प्रता प्रजापे क्यां प्रयास्थलता होती ? स्थामी

3

दयानन्द जी स्वयं प्रपत्ने सन्देशको नयीनतासे मकार करते हैं। प्रव इसका प्रचार तो किया जावे, पर भरोत्ता प्रया है कि यह विचार सदा स्थिर रहेगा। यदि पहिलेकी भारित सब कुछ प्रस्थिततासे दूपित है, तो फिर व्यर्थ प्रपाससे फ्या जाम ? यही उसित है कि जानतासी स्वाभाविक महत्तिपर होस्वर, जहां तक वरे, प्रानस्त्रेस समय विवानकी फरनी चाहिये।

५. पत्रा बस्तुत यही वात है ? क्या निराशासे, अधाद स्वागरों कृतनेत तिवाय हमारे माग्यमें और कुच्छ है ही गहीं ? यह माग्यमें और कुच्छ है ही गहीं ? यह माग्यमें सी तिवाद होंगे होंगे तिवाद माग्यमें मों निराहें देता है। प्रतिविद्य विद्यास के किया मों निराहें देता है। प्रतिविद्यास के किया माग्यमें माग्यमें होंगे होंगे होंगे सिता है। प्रतिविद्यास के किया माग्यमें माग्

ई. पूरंपसका विचार कारण और काय्यको उलटा करदेनेका परिवास है। इस मनके ध्युद्धार महापुर्व स्वतन्त्र परितिसे कार्य करके धले जाते हैं। पीकु खेतीके पक्रीके स्थानपर हिस भरा खेत या तो परिवास में साया जाता है, या कींप्रकेत छाता है। या कींप्रकेत छाता है। या तो परिवास परिवास के स्वता है। धीर यदि इन महाभावि पह स्व भी जांगे, तो धोले पढ़ते हैं और सब जाता है। अर्थात पाए, व्यत्सन धीर दुर्पायाकी साद उस नये जागाय हुए उपवनकी पत्र जातो है। करें वार तो पता ही नहीं चलता कि यहां कीं स्वाती थी भी या नहीं।

मन-भाना वर्णन है, पर प्रधिक विचार करनेसे इसकी प्रधरी-

3

पन सह जनने लगता है । महायुहय बास्तवम ब्रापनी परि-स्थितिकी उपज हुआ फरते हैं। मूक सबको लगती हैं, परेन्तु उसकी निवृत्ति कई प्रकारसे होती है। इसी प्रकार भिन्न र देशोंमें जब पापका चक्र निर्वल प्राणियों हो पीसता धौर संबर्जीको ध्यस्याचारी वना २ कर नष्ट करता है, ती मानो, पृथिबी चीखती और पुकारती है। चारों छोर हाहाकार मच जाता है। सस्कारी धारमाद्रोंपर वहे चेपसे प्रभाय पडता है। उनकी धान्तरिक विश्वदि सामयिक मिलनतासे रगर्ड खाती है। विद्युतकी चिनगारी निकलती है।गरभी पैदा होती है। जोश उमरता है। प्रयल वेगसे नई तरण चलती है। कुच्छ कालतर्क पेसे ही रहता है। शर्व २ दोलापन धाने लगता है। सामाजिक शरीरमें मृत्युकीसी उग्रहक प्रतीत होती है। दूसरी वार फिर ध्यशान्ति यदती है और उसी प्रकार और लहर चलती है। पन चक्र चजने जगता है धौर तान्ता सा वन्ध जाता है। ससारके नित्य प्रवाहपर हमारी प्राशा धौर निराशका या सो प्रभाव पडता ही नहीं, धौर यदि पडता भी है, तो समुद्रमें विन्तुके समान प्रजदय होता है।

्व यदि ज्यूनिकाम ज्याने भारयोक्ती दुर्रेगा न होती, यदि भारतमें जरवाचार न होता, रीलेट पत्रन खोर मार्शावजाकी मरमार नक्षी जाती, तो महाज्या गांधी जो भाव है, यह न होते । यदि सामाजिक विध्यताकी विकटता और हिंदापी मूरता जरिताय न हातयी होती, ता महायम सुदक्ता प्रवार, उनुके स्वामाधिक विजारीके उच तथा पवित्र होनेपर भी, इतना विज्ये-व्यापी न हो सकता। इती प्रकार स्वामी द्यानुन्द्रीके समयकी राजकीय, जातीय तथा धार्मिक स्थितिका जान लेना, स्थामीजी तथा अनके सन्देशकी खायस्थकता तथा सम्याद्ध-कृतिताका जानना है।

दि देश प्रस्तत्वताके आयस पार्शे सेंकटो पर्योक्ष कहड़ा पदा था। धार्थ-जाति, स्रय जातियोक्षे माता, सामा- किक दुवादेगोंसे देहाल हो रही थी, धनायोंनी चोलें जोर विध्यायों में पूर्वे कोर दिनमें सहस्रो यह तिरुग्धे ही दुवादे दिनमें सहस्रो यह तिरुग्धे ही पुरानी शोधा स्थाय दिराई न पदार्थों थी, उसके नामपर नाना मकारके पालपुडीका साझाव्य बन रहा था, परिव दिन- कोर्की पुरानी शोधा स्थाय दिराई न पदार्थों थी, उसके नामपर नाना मकारके पालपुडीका साझाव्य बन रहा था, परिव परिव हो शांति और धर्मका धन्तरास्था जीववकी क्वान्यता स्था सहिद्धके विधि विधायिका रहा था। यह धान्तरीक इन्द्रा, यह चर्रोगास्थी नानासा, यह तीन पिपासा, यह मृत्युपाश्चे गुक्तिकी कामना, मानो, प्रिव द्यानन्दका शरीर घारश्चकर मृत्यावस्थाले पर्वे पाड

२०. अस्पिमें को मार्चेक सुमम अपनी हालतके अञ्च-सार दर्गत होता है, इसलिये अपि प्रमानुद्रश दर्शन कोई सार दर्गत होता है, इसलिये अपि प्रमानुद्रश दर्शन कोई कार्य और काराधाश बाट्ट सम्बन्ध है, यह नहीं हो सकता कि सारे पीलामें स्थाई इस महायुक्यकी चलाई हुई गीतिको सतारके इतिहास-स्वाक्त नेथे उतारकर परे फेंक दिया वार्ष । १६ "जब एक महाता विसी सार्यिक जास्की राखक.

र्र जब एक महात्मा किसा सामायक लह्युका रखकर कोई आर्य धार्य पेश करता है, वो उस लहयके पुरा होजाने पर उस धार्द्रगंके प्रति विग्रेष धास्याका रहना कठिन होजाता है, ध्ययगण्ड युराहेको हूर करनेके लिये पर महापुरम्मागं निकालता है, परन्तु समय पाकर उसके धानुपायियोंमं ग्रानिको सुद्धिके साथ पाप धौर धान्याचारका मात्र भी यद जाता है। तो स्व पापीका मारनेके लिये पापदा पर्याप्त हाता है। हमारा विश्वास है कि धार्य-धर्मका लहुय कामयिक नहीं, घरन नित्य है। इसरी

आराकाका उत्तर भी धारो अपने स्थानपर धा जावगा।

१२ स्त प्रमिकाम यह रुष्ट करनेका यज किया
गया है कि समय २ पर मवारकीका धाना कर्याख ही करता
है। इह पवित्रता तो अधिक होती है। यह क्यावका होत भी बन्द हाजावे, किर तो परमाला ही जाने, हमायी क्या दशा हो। ध्रम क्मसे कम यह तो कह सकते हैं कि दशा चाहे उत्तम नहीं हुई, यैकीकी हैती तो रहती है। प्रमेश धीज तो वचा रहता है। इस प्रमे-रक्तां के है दिव्य रहस्य है। वरमातमारी इन्हा यही प्रतीत हाती है कि प्रमेशी चुट्टि हो और क्षप्रमेकी हानि हो।

## २-न्यार्थ्य धर्मका अधिकार।

१ छुट्न जोगों डो खनेक सम्प्रदायों के होते हुए यक मये सम्प्रदायमा खड़ा करना विष्ट-पेग्या प्रतीत होता है। उनड़ा विश्वास है कि मिश्र २ जातियों हैं छोर भिन्न २ देशोम समयका चक्र स्वयमेन वहां के प्राचार विचार तथा धार्मिक मर्यादाधों में भेद देवा वरदेता है, जैसे हरियर्ष (थारप) तथा पाताज (धमरीका) का रहन राहन तथा यस पोशाकका धानुकरण हमारेजिये प्रायः उत्तरा ही पहता है, जैसे धन्यापुरुष दुसरीके पीठ्ठे चलना दुश्ज सागरमें ही हुयाता है। पैके ही हमारा दुसरे जोगोंमें प्रचार करना छोर उनका धनकरण करना उन लोगोंकेलिये सी यिशेष लासकारी मही

हो सकता ।

५ उनके: हाजातके: यानुसार यहां कर मतोका माना है। जब उनके उपियाने वाह्य प्रभाव स्वया ज्ञानतिक विवास के किया परिस्तर्क पेया होगा, तो उनके ज्ञापने के विशेष परिस्तर्क पेया होगा, तो उनके ज्ञापने अन्तरके ही विधारों तथा सिद्धान्तोमें भी भेद की सामग्री उपक पड़ेगी। इतिनिधे पक भारतीय सम्भवायको भारताव पाहिर को जानेमें, जहां पहाँके जोगोंकी विशेष जाभ न होगा, यहां यह स्वय भी केन्द्रवे परे हट ज्ञानेसे दिश्व निख है हो जावेगा।

३ पया यह बात बस्तुतः ऐसी ही है हिमें सम्बेह ही नहीं, निकार के कह ककते हैं कि दागत और दाएगियाँ मीलिक अद पाया जाता है। रहन सहम तथा परत्र आदिका व्यवहार जाल बायुके अवस्थाके अधीन होता है। यहि हम चाहुँ कि नार्य और स्थीटन देशमें धार्य धर्मक हाता है। यहि हम चाहुँ कि नार्य और स्थीटन देशमें धार्य धर्मक हाता है। यहि हम चाहुँ कि नार्य और स्थीटन देशमें धार्य धर्मक प्रवास का का सहा होगा, जय तक कि सारे सहस्य धारी न पहाँचे अध्या प्रदेश न हो सकेगी।

सचमुच जिन लोगोंने अपने मस्तशको इन बाहिरको यातोंके अधीन कर दिया, जिन्होंने जम्ये २ टीके और हापोंमें r

ही अपने धर्मकी इतिथी समक्ता, उनमें धहुत शीध साधारण लोगोंके प्रति धृकाका भाव पदा हो गया।

भ थर्डों ने सुमाइतका शिकार पनकर अष्टद्दोजानेके अभस्य घरने पाहिर निकलना पान कर दिवा और पूरके मझस घरने नत्व पाने शामको ही स्वारको कन्द्र पान मन स्वस्य करते रहे ये बी कारण था कि वह पीर जाति, जो किसी घनन सत्तर के पान मन स्वस्य पाने के वह पीर जाति, जो किसी घनन सत्तर के पान मन स्वस्य पाने के पान के प्रतिकृति के पान स्वस्य पाने के पान किसी पान स्वस्य पाने किसी पान के पानित जातर कामाना धीर वृद्धि करना ना दूर रहा, अपन परंग्र भी निहस्य हाकर अपनी रत्ताखे हाय धी पेडी।

इसमें सदेद नहीं कि योडे पहुन प्रावुक्त्या है हाटकर वाहिएके जीवनका सम्प्र्य प्रावुक्त्या करना जातियों के माडका करना जातियां के में स्वेदेगी वस्तु तथा रीतियोजन में मा करना जातीयात तथा देश-मिकतावायन है, । जिन लोगों में परतन्त्रताका थीज याया जाता है, उनके प्रमुद इस उत्तम ग्रुयका प्रभागत दिखाई देता है। जा पंपनों पर नाक्त्यहात प्रीर्द्ध स्वर्ध क सामते रावते हैं, उनका जात्र हो यहाँ है कि उनका प्राच

 वे घन्य हैं, जिनके ह्रद्योंमें यह प्रेमात्रि कभी उदारी नहीं पहती। वे तिर्फत होते हुए भी देशभक्तिके महाध्वके धनी होते हैं। वे झन्दरसे निहाल रहते हैं, खोह लोग उन्हें कितना ही देहात क्यों न समभते हीं।

ई. परन्तु प्रार्यधर्मी किसीको यह शिहा नहीं

देता कि यह इसे अपनाते ही अपनोंकी छोड़ है । यह तो इस बातमें धापनेको एतङ्ख समभता है कि सब आतियां मोजिक समाहयोंको समस्कर सपनी परिस्थितिक ग्रनसार उनपर धाचरण करें थीर फल पार्वे। इन सद्याईयोंका आरमा तथा युद्धिके साथ सम्बन्ध है। इतपर जल भीर बायुका कोई प्रमाय नहीं । भारमाकी ज्योति सर्वत्र प्रज्वलित होरही है। बुद्धिका विकास सर्वेत्र सम्भव है। विचारके संघर्ष तथा ध्रमुमवकी अकाट्य युक्तिके सम्यन्ध होतेही भावों की समताका आदर्श तक पहुंचना आसान होजाता है। धतः पोशाक ग्रीर भोजनमें, मकानों ग्रीर हफानोंमें हम कभी दखल नहीं देंगे। यह होसकता है कि विचार परिवर्तनसे इन बातोंपर भी प्रभाव पड़े और इनमें भी अन्तर पेंदा हो. परन्त प्रथम हमारा लच्य धार्मिक विचारोंका संघर्ष है। प्रात्मिक जीवनका संसर्ग होते ही इसरे चेतनपर मद प्रभाव पद जाता है। द्यतः इस कथनमें कि भारतीय-धर्म्म केवल भारतके लिये ही है, कोई सार प्रतीत नहीं होता।

 पुराने भारतवासियोंने घपने सिद्धान्तींको ध्रपने सम्बद्धी सीमायद्ध नहीं किया या। धार्य तथा वौद्ध प्रचारक— दलींने धालसे सहसों पर्य पूर्व ध्रपनी उदारता, कुञ्चाप- पुरित तथा साहसका पूर्ण परिचय देते हुए, पूर्व धाँर पश्चिमको विचारकी एकताके सम्भ गान्यनेका यज्ञ किया । अपने साहित्क ममाणोके स्वार्थने साहित्कों के स्वार्थने साहित्कों के स्वार्थने साहित्कों के परिचार्गोमें, खोन साहि मांचोन देगोंके हिताहर और साहित्यों के परिचार्गोमें, बोन साहि मांचोन देगोंके हिताहर और साहित्यों इस विचयके धानेक ममाण मौजुद हूँ। यह लोगोंके सर्विया भूल है, जो समम लेते हैं कि धाने-प्यों कभी भी भीगोलिक नहीं हुआ।। उनके विचारमें यह माय कि हम भी संसाहको ध्यने पर्मका सञ्जवायी घनाजें, ईसाहपीकी वृद्ध हैं। स्वार्थन पर्मका सञ्जवायी घनाजें, इसाहपीकी वृद्ध हैं। स्वार्थ व्यक्त हस स्वार्थको पूरी परीक्षा भी की लोगीयी

८. ईलाई और मुसस्मान तथा अन्य पुरुवाधी होग इस तरको अधिकांत्र समझ्कर काम करते हैं। मध्यक्ति केकर बीनतक मुस्त्रमानीको देखते हुए बळे जाये। उनका मोजा, उनकी वीशाक और उनकी चीशी मित्र २ होति हुई दिखाई देगी। परन्तु उनके अन्यर संगठनके महतले त्यून पहुत कहे हैं। ईसार्योमें और भी खुठाजन दिखाई तथा दे । ईसार्योमें और भी खुठाजन दिखाई तथा के परिचयक कार्यक्रिय में से किया विश्व के अपने कार्यक विश्व विश्व के अपने कार्यक विश्व विश्व के अपने देखी देखाँ। अन्यर है , परन्तु देशों देखोंके वाली अपने २ दीति दिखाँ, अपनी २ भाग, अपनी द जातीय स्वतन्त्रवापर एक जैसे छट्ट इंड उनका स्थार क्रांत्र हों । उनका स्थार क्रांत्र हां हा बातमें वायक नहीं।

े.. इसलिये स्पष्ट है कि धर्मका यदि इन बातोंके साध सम्बन्ध है मी, तो यह बहुत दूरका है। जैसे योक्य और अमरीका वालोंको हजारों कोसोंसे आकर यहांपर प्रचार करते

११

हित तथा अधिकारोंका पूरा विचार भी कर सकते हैं और साधही धर्मके सम्बन्धमें विचार परिवर्तन करते कराते इ.प. परस्पर प्रकताके सम्रमें पिरेश्वे भी जा सकते हैं । हाँ, जब विचारमेद् असदिष्णुताका साथी यनकर जनभेदका साधन वनता हो, तब वस्तुतः धर्मेंप्रचार जनताके जीवनका नहीं, वरन भारतके प्रारका खोलने पाला होगा । १०. सबके सब छोग न राजनैतिक नेता वर्नेंगे और न ही सारे यदमें अप्रणीय होंगे । किसीकी रसायन शास्त्रमें,

ब्राय्ये धर्मका धाधिकार ।

इप कोई आध्यर्य नहीं होता. धैसेही हमको भी उन छैत्गींमें

किसीको गणित शास्त्रमें और किसीको किसी और शास्त्रमें आमन्द्र शायेगा । इन्छ पेसे कोग भी होंगे, जिनकी रुखि साम्य-बाद और जीयमकी श्रास्तिके प्रचारमें होगी। जैसे जीयमके दूसरे विमानोंमें स्वतन्त्रता है, वैसेही धर्म प्रचारके कार्यमें अपनी प्रवृत्तिके अनुसार लगनेवालोंके मार्गमें कोई रकावट न दोनी बादिये।परन्तु आजका सम्य संसार इस विभागको कुछ सन्देह, कुछ भय और कुछ द्वेपकी आंजसे देखता है। यह अब-हेळना चन्द हो जानी चाहिये । जिनकी इस पवित्र कार्यमें लगन है, उन्हें अपनी कविको आत्माकी ग्रद्ध ध्वनि समझकर उसके अनुसार बननेका यह करना चाहिये। उसी उसी धर्मके स्वरूपपर संसार अधिक ध्यान देगा, यह विश्वास जानिये कि देश-दित, जाति-दित तथा अन्य सप सुखों और कल्याणी का स्रोत इसीसे निकलता हुआ पायेगा। यस्तुतः धर्मही सब सफलताका मुलाधार है।

## ३---आर्य धर्मकी सार्व-जनिकता।

#### -----

- रे. पश्चिमी विचारके पीछे चलते वाले लोगोंके मनमें यह समाया हुआ है कि मारतीय लोग पूर्य-कालमें अपने धर्म-प्रचारमें, ईसाई तथा मुसलमामांकी मांति कमी पुरुपार्थी नहीं हुए । क्या यह डीक है ?
- इप नथा यह वाह हा २ आर्थ लंगोंका विचार है कि सारी आतियां इससे पैदा होकर दूर आकर वागे हैं। बाँगः चाँगः पुतने विचार गर्र परिस्पितिम आकर, रूपान्तरको धारण करते गये हैं। इस विचारके अनुसार भूमण्डलके मनुष्योंका आदि-पमें आर्थ-
- श शास्त्रीम ऋषियांने धर्महान अवस्थाले ऊतर उठनेका सुनहरी नियम वर्णन किया है। जीवनमें जो दृदि हो, उले पूरा करके अपनी प्रथम क्षेष्ठ अवस्थातक मनुष्यको पहुंचाना हस नियमक तासर्य है। यही ग्रायक्रितका भाव है। अध्यातक प्रथम कार्योंने स्थारी ओर अपने पतिन्यान मन्त्रीका प्रसार किया। हस प्राप्त के अपने पतिन्यान मन्त्रीका प्रसार किया। हस पातकी पुष्टिमें वेदले लेकर प्राप्ताणी, उपनिषदी, स्पृति तथा पुराणी तकमें प्रमाण प्रिलें हैं है।

\* अधिक विस्तारके लिये इस प्रमाणीको वेखो, सावण मास्य सहित, झ० ६०। ४१। ३॥; झ० १। ५१। ८॥, झ० १०। १५। ११॥, झ० ६। २२१ १०॥; झ० ९। ६३। ५॥, असर्य० १५। ६२। १॥ यञ्च० १८। ४॥, वेखल० १७-२०॥, गीता० ९। ३२॥, मासप्तक २। ४। १८।; आस्प्रिएण २६५। २१-२२॥, मविष्यक, माझक १३९,१४० तथा प्रतिसर्गक कंठ ४॥ झ० २१॥ ५. उस समय आर्थजनताम जीवनका एक घरोत बदता था। यदि उनके संसर्गम कोई मृत-भाय प्राणी भी जाता था, तो उनमें उसे जिल्लाकी शिक्ष थां। प्राणी भी जाता था, तो उनमें उसे जिल्लाकी शिक्ष थां। प्राणी विचारके अञ्चलार हिंता जपनी मर्थादासे पतित होकर 'मारत' वन जाते थे। मद्र तथा अन्य स्मृतिकारीके मतके अनुसार भारतके सारी जोर इन मार्चीकी जानता वसी हुई है। इनके आर्थपर्मम सारित स्त छोय आ सकनेका वाटण शास्त्रक अमाय तहीं है, बहिन उन लेलांका अमाय हैं, जो शास्त्रके आनकारी एसते ही और उसे कार्यक्रम लानेकी शासि एसते ही। यही लेग सभे माहाण होते हैं।

५ यदि पेसे भद्र, धर्मारमा ब्राह्मणीका अभाव न होता. ते। सत्र प्रम्यो और स्वृति प्रन्थोंके उद्धारात्मक वचन व्यर्थ क्यों पढे रहते ! बस्ततः प्रमाणीकी कमी नहीं । सामयिक उदाहरणसे इस पातको अधिक स्पष्ट किया जासफता है। बडे २ आचारवाँ और शास्त्रियोंने आज हमारे लामने पतितोद्धार तथा शक्तिके पस में व्यवस्थाय दी हैं, परन्तु इससे घड़कर क्षेत्रकारी दृश्य और क्या हो सकता है कि अप इन व्यवस्थाओंका वर्सावमें लानेका समय होता है, तो यही भलेमानस, मूर्ज जनताकी कोपाछिसे मयमीत होकर अपनी प्रभूताकी रक्षार्थ अपने सानके अञ्चक्त दाम्द्र निकालनमें अप्रभु हो जाते हैं। जब तक इनकी निध्य है कि हमारी व्यवस्थाओंका हमारे अपने साथ सर्गाप-वर्ती सम्यन्य नहीं है और योवणाहारा हम सामेंदेशिक नेत्-मण्डलमें भिने जासकते हैं, तथ तक तो ये बढ़े उदार-मति और स्वतन्त्र विचारक दोनेका दम मरत हैं। परन्त वर्वीही पविद्यात्रीले प्रस्ताय हुआ कि महाराज, आवके पढीस हाछे

18

कांपता है और भागनेकी करते हैं। कई महारमा इतने घवरा जाते हैं कि अपने किये कराये प्रस्तायोंके विवस, परम-पुनीत सना-तनधर्मकी आड़में ब्यावयान फटकारने भी आरम्म कर देते हैं। अब यह स्पष्ट होगया होगा कि शान और शकियांने बाहाणोंके अभावने किस प्रकार जीते जागते आर्य धर्मकी नौकाको कहीं मंझघारमें और कहीं दलदलमें फंस। रखा है। यदि पहिले दिनोंले आच्योंमें यही भाव होता, तो चीन, जापान, लंका, मिश्र और युनान आदिमें न कभी जाते. न आर्यधर्मका संदेश पहुंचाते. और न ही समुद्रसे पार जाकर भी थे अम्रष्ट रूपमें अपने आपका प्रतिष्टित रख सकते। न ही जाया, समादा, बाली और अन्य द्वीपाम अपने उपनिवेदा बना सकते, न ही दक्षिण भारतको आर्थ धर्मका गढु बनाते,

श्रायोदय ।

मातःकालके चन्द्रके समान फीका पह जाता है। अब दृद्य

न ही अनेक हुण, शक आदि जातियोंको, जो समय २ पर यहाँ आहे, अपनाते, अपनी भाषा हेते, और अपना नाम देवे और अपना आप देते। न ही शंकराचार्य और रामानन्द विछेट्टे हुए माइपाँको पुनः गले लगाते। ७ व्यक्तिगत और सामुदायिक शुद्धि भारतमें कमी बन्द नहीं हुई। जब भी आय्योंको अवसर मिला, बन्दोंने उसका उपयोग किया है। मुसहमानोंके लिखे इतिहासोंसे भी इस यातना पता चळता है। इस्लामकी उस तीक्षण असिधाराके आगे,जिसके आगे न अफ़ीका रहा और न ईरान बचा, भारतवर्ष मस्ते २ भी मार मार कर जीवित रहा। यह संगठनका अभाव था. जिसने आर्घोंको फिर प्राने रंग ढंग पर आने नहीं दिया।

इसिलेय यद कहना कि हमें धर्म-प्रचारका काम ईसाइयोंने सिखाया है, निर्मूल भ्रम है। हमारा तो विदयास है कि ईसा-इयोंने इसे स्वयं पुराने आय्योंसे महण किया था।

८. मशीह यहूदिगोंमं पैदा हुआ। उसके सार चेते यहूदी श यहूदी अपने विचार कभी दूसरोंको न देते है। एकापक स्वारं कंपदायमं विस्तारका मान कहूदिक आपया? यह वीच प्रवारकोंका त्रमाय था, जो यूरोसिकाके आस पात पहिलेदी पहुंच सुके थे। वीचोंने यह मान कहांके लिया? येति हासिकांने यह मझ उठाया, परन्तु कोई सन्तोप-जनक डसर नहीं दिया गया। जैसे मानवार, सुबके तेय सब मान आवार-विचार विपयम पाया शासक-सुककें, पेरसी यह पर्यं विस्तारका विचार मे, पुरानो पेदिक रिकारका मानवारी समझना चाहिंदी आगस्य, सण्य तथा तथा तथा आदि मांपयों समझना चाहिंदी आगस्य, सण्य तथा तथा तथा आदि मांपयों मानवार चाहिंदा तथा तथा तथा हमा विचार में प्रवार करने साम व्यार विवास करने साम व्यार विवास करने साम विचार में प्रवार करने साम व्यार विवास करने साम विचार करने साम विचार

4. यहि पाम-जवारके पुराने और नये प्रकारमें भेद है, तो जी कोई द्यानि नहीं है। समय और देशके अनुसार विधि और जवाय बदलते हैं। माणीन चिवार गहराहिकी और या। दे किसे अपने पामें स्थान देते थे, जसे असली कप्प रीक्षित करते थे। आत्रकी कृदिका आकार शिव है। एक नाससे दूसरा नाम रखा जाता है, सिर पर शिखा पारण कीजती है, गढ़ेमें सूत्र कटकने जनाता है, दी आहुतियां सालते हैं कीर पोपचा शीक्ष सचाय जाता है वी आहुतियां सालते हैं और पोपचा शीक्ष सचाय जातिक तथा आलिकहीं होनी

शुद्धि सचमुच मानसिक तथा आतिकही होनी चाहिये, परन्तु कीन देखे और कैसे देशे ? पहिले उसमें कीनसी

26

अगुद्धि थी और अब नहीं रही। जहां तक अन्तःकरणका सम्बन्ध हैं,हम अन्धेरे में रहते हैं,पर बाहिरके रीति रिवाजका पता रहता है। आदर्श रूपमें सब संबदाय आरियफ शादिका ही उपदेश करते हैं, परन्त व्ययहारमें जिनके हाथमें काम होता है उनके आदर्शके अनुसार ही परिणाम होता है। यदि एक सच्चा भक्त, शुद आचरण घाटा पुरुष किसीको धर्म दान करता है और दीक्षित होने यालको हुछ कालनक उसका सरसंग भी माप्त होता है, तो उसकी कार्या अवदय पलटा साती हैं।

११ आदर्श रूपमें यह बात पेसे ही होनी चादिए, परम्तु नित्येक साधारण संसारमें येले अवसर कहां, जहां सरयाका द्वन्द्र युद्ध रात दिन इधियार सटखटाता रहे. यहां केवल माँखिक विभ्वास ही हिन्दु, मुसलमान वा ईसाई होनेकी कलौटी यन जाता है। इसपर भी जय इस संख्यापर राजनैतिक जुपम याजीकी द्वार जीत निर्मर हो, तो सारे पुरुपार्थका अन्त इस संख्याकी यदती तक ही रह जाता है।

१२. मानय-विकास और धार्मिक उन्नतिकी हाँएके अनुसार यह गुद्धि घटिया ही समझनी चाहिए.परन्त सांसारिक कल्याणका सद्दारा होनेसे घृणिन या पापयुक्त नहीं है। हां, पाप तय है जब घोला किया जाये, झुठ घोला जाये, विषय पासनाको भद्काया जावे,लोभ तथा अन्य विकारीको उत्तेतित किया जावे। यद उन्नतिका एक चित्र होगा. जब होग धडा धन्दीको छोडकर. सद्यार्रकी चट्टानपर छाहे होनेका प्रयक्त करते हुए, परस्पर मत मेर्दाको सहन करेंगे और झान्तिसे विचार परिवर्तन किया करेंगे । आवर्श दशाकी प्राप्तिसे पदिले भी, यदि कोई प्रचारक

युद्धिद्वारा दूसरोंको अपने मतकी श्रेष्ठता'स्वीकार कराता है और अपना अनुयायी यमाता हैं, तो यह कोई अन्याय महीं है। हमारा प्रयक्त यही होना चाहिए कि शुद्धिका असली आदर्श हमारी आंखोंके सामने बना रहे।

र्वे. जहां तक देखा गया है कभी किसी आपेंगे अपमें विचारों को शुद्रमाय से दूसरों तक नहीं पहुंचाया । दूसरे छोता तो करे तार पेत हथक प्रश्नेष्ठ उत्तर आते हैं, कि सन्देह सा पेदा हो जाता है कि यह प्रमेका प्रचार है या देताताकी वकालत हैं। परानु ससपर आयंत्रमाज ही जुदि के केवल विधारों में की, परत्य पहतते विश्वजेताओं की आंचमें भी खुमती हैं। सो यहाने करके हते दयाने और कुचलेशका यह किया जाता है। कभी हते बाताई विच्या पराते हैं। कभी अपने पूर्वजोंक स्थापाक प्रति सामक विच्या पराते हैं। कभी अपने पूर्वजोंक स्थापाक प्रति स्वच्या करते हैं, परन्तु प्रचा कभी किसीने दूसरोंकों भी समझाया है हैं भी पीर फकीर उठता है, दिन्दु भेड़ोंकों ही हांकने कम जाता है।

१४. जब हम पाड़ निहामें सो रहे थे, अवना और पराया न समझते थे, तब विषमी प्रचारकोंने हमोरे अंपोक़ काट २ कर और कई पार हमोरे अपने हामोंसे कटवा २ कर हमसे अवला किया। अब जब हम जगनेको तस्यार होते हैं, तो कोलाहल मच जाता है। यराये तो थे ही, अपने भी कोसलेंमें उनसे याज़ी है जाते हैं। जातीय-जाएति और जातीय-संगठन परस्यर हुए हुए हैं। संगठनका स्यामाधिक कल व्हिट्ट हिसाबका साफ करना है। देने ठेनेका केसा युकाना अर्थात् विट्होंको मिटाना, संये अगुगारमोंको जोड़ना, और द्रंथ हुओं को उठाना ही संगठनका सार है। इसिटिय, अपने आपको मुद्देंसि अक्षम करनेक टिय, श्रीपितोंमें प्रयोग करनेके टिय, ग्रीटि और धर्म प्रचारके अधिकारणे छोड़देना हमारे टियं असम्मप है। सच तो यह है कि पड़ी हमारे नार्सिका-छिट्रांका प्रणक्त आपार है।

५ यह जीनित जातियाँ और वृद्धिशाली धर्मों की स्वामायिक सम्पत्ति हैं। इसने इसे अवनी दुर्माप्यतार्क कारण को दिया था। मला हो क्रायि दयानावृत्ती महाराजका, जिल्होंने हमारी इस जीवन न्हानिक कारण की वृत्यानावृत्ती महाराजका, जिल्होंने हमारी हमाराजका की की दिवस को कि समाराज की की कि स्वामाय की और इसके लिये सारे हिन्दू हन्यसे उनके आमारी हैं। आब इन बातोंमें सारा हिन्दूसमाज यक मतहोंखुका है। भारतके बार्गा को नों से अब एक ही चानि सुनाई देती है। अब के केवल डेन लोगोंकी मतीका हो हो हो है, जो इसे सुनकर अव केवल डेन लोगोंकी मतीका हो हो ही है, जो इसे सुनकर अव जीवनका लग्न यहाँ पनार्थे।

#### ४-ब्यार्घ्यसमाजका उद्देश ।

### ४-आय्यसमाजका उद्दश

१. संसारमें मतींकी कमी नहीं, बरन् आव्हवक्तासे अधिक हैं। इस अवस्मामें क्वों व्यर्थ एक और नये संप्रदायका प्रचार किया जाये ? जिस्स दिनसे आर्थसमानने अस्म दिवा है, प्राज्ञार्णेकी सड़ी छगी रहती हैं। मानवस्क्रमान आगेडी मुक् इस्से ती था, अब तो रही सढ़ी दिन मी हुर हो खुकी हैं। मज़हूय और विशानमें सदासे विरोध चला आया है। हज़ारी निरंपराध लोग इसलिय जेलमें सड़े, सली पर लटके या चितापर जले कि ये अपन हां के पुलारियों और पुरोहिताक सिद्धान्तीको अन्धापुन्ध माननेके छिप्ने तस्थार न थे। प्राने जेल-खानाकी काछ, कराछ कोडरियां खुब जानती है कि किस तरह यहे २ विद्वानोंने वर्षों उनकी काली दीवारोंके साथ अपना माथा रगहू २ कर और एक कोनेमें येंठ दुःख और शोकके आंखुबद्दार कर अपने मौतके दिन पूरे किये हैं। क्या आर्थ-हामाज इस स्मृतिको पुनः जीवित करना चाहता है ! अप विद्यानको ज्योतिन पन्योंके अन्यकारको उटा दिया है । स्वतन्त्र विचारका युग है। विचाके जसूतसे नित्य नया जीवन तरंग मार रहा है। हजारों बर्षोंकी दवी हुई पुस्तकोंको फिरसे हवा लगा कर क्या करोगे । भला कीन बुद्धिमाम् उद्य विचारको क्योल-कारिपत विद्यासीके बद्छे, पूर्णविद्यानको पुराने, अधूरे विचा-रोंके पदछे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उस्रतिकी अन्धेर और वक राज्यकताके बहुछ त्याग करके प्रसन्न होता ? इसिलिये आर्यसमाजके कार्यक्रमको आगे न बढ़ाकर आर्य-समाजियोंके लिये यही अच्छा है कि आजकी विश्व-स्थापित्री उप्रतिके राजप्रधपर दसरे समझदार मनच्योंके साथ वे ची १(कट्टे चर्छे ।

२. इस अकार से लोगोंक आर्ययमेके जचारमें चार मोदेर आहेप हैं—प्रथम, संसारके वर्तमान पर्योक्ती भारी संख्या नये परपके प्रलानमें कताबद है । दूसरे,परप रुष्ट्रांक्ष्म एक होता है और आर्यसमान विदोष करते इस अंदामें हात्तिकारक होगा। सीसरे, परपक्त विद्याके साथ नित्य दुद्ध रहा है। चौथे, विश्वास बड़ते हुए प्रकाशमें पुराने मिथ्या विश्वासीका प्रचार समयको स्यर्थ खोता है। अब देखना चाहिय कि इन आक्षेपीम कितना बड़ है।

- रे नये पदार्थके लेनेकेलिये उसकी आवदयकता ही देखी आती है, न कि किसी महुच्यके पास और पदार्थीका षहुत संक्यामें होना। उनसे यदि उसकी आयदरकतायें पूर्व नहीं होती, वो उसे अयदयदी जीवनकी स्थिताके लिये ठीक साम-नका आध्य लेना होगा। संस्तारमें सुजारी एप्य मले मीजूद हीं, आर्मसमाज कोई नया पत्र्य नहीं और न यह किसी पत्थकों खलान वाहता है। पत्र्य और प्रोक्ता मिल २ मार्ग है। पत्र्य संप्रोच और प्रमे पिशालताके साथ जुड़ा हुआ है। मृत्रहर, पत्रम, संमदाय और मत आदि हान्हेंका पकड़ी आयार है।
- ४. इस लीक और परलीक की अपीय सांसारिक, तथा असिक सफलताके रहस्यत नाम पर्मे हैं । केष्ठ लेगों को आर्थ कहते हैं । वे स्वत्र स्वत्र आर्य एप्ते आर्थ हैं । इस लिय रहाक आर्य एप्ते आर्थ हैं । इस लिय हैं । असि स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र हैं । इस लिय रहा हो । यह सब देशों और सब कालों है प्रक्र स्वत्र हैं । यह संव्या पर २ मार्थ को यतलाले हु प्रवृत्य के सिक्ट पुजत संव्य के स्वत्र हैं, यहां आर्थ में सब कि सामार्थ के स्वत्र हैं, यहां आर्थ में सब प्रवृत्य के सिक्ट पुजत संवय के स्वत्र हैं । यहां आर्थ में सब प्रवृत्य के सामार्थ हैं । यहां सामार्थ के साम

है। आरिमक,हार्रो(के,मानसिक और सामाजिक उन्नति इसकी शोमा है। इस विशाज निवर्म होप संमदाय छेटी २ रेखाओं के-समान रह जाते हैं। आरिमक विस्तार विस्तृत घर्मके विचा बिद्य नहीं हो। सकता। इसक्ति सत्य आर्पभमेका प्रचारही। महुप्पकी असकी जीवनके मागेपर डाल सकता है। 4. संमदाय अपहण कहारी और झानहार्यदा करते हैं।

धर्म कभी नहीं। एकदेशी और सर्वदेशी शिक्षामें यही भेद है। इसक्रिये पन्योंने एकदेशी समाईका पक्षपाती होकर जितन। अकारण रक्त बताया है. उतनी शायद किसी शारीरिक वासना या राजनैतिक विचारने भी न पहाया होगा। वेमवादी ईसाके बेळीने आपसमें और इसरोंके साथ मत मेहको सहन न करके वेसे २ अत्याचार किये हैं कि वर्णन करते हुए जिहा कांपती है और इदय फटता है। आहंसा वादी बौद्ध और जैनियोने एक रंभ्यरके विश्वास पर छट्ट और मास्मावपर मस्त मुसलमानीने निरपराधीके यश्चिर गिरानेम यह २ कर पाज़ी लगाई है, परन्त्र इतिहास उन प्रशेकी तलाशमें है कि जिनपर आर्थीके पेले ही आयाचारोंका पर्णन हो, जहां उन्होंने इसलिये तलवारको चलाकर अपने दार्थीको रकसे रंगा हो कि इसरे उनसे भिन्न सम्मति रखनेपर अड़ते थे और यह उन्हें स्थारत न या। आर्यधर्मको तो लक्ष्मेंस सम्बन्ध ही नहीं। यह तो जुनियां भरके प्रहण करनेको सदा सम्पाद रहता है। इस जीते जागते चित्रके इर्द गिर्द जित्रका ईप्पो और द्वेपका जाल है, उसे पाप समहकर हर करते। यक मन और यक दुप होकर जगतका दित जिल्लान करें।

छड़ाईका मूळ संकोच है, न कि धर्म । आज दूसरे छोग आप्य समाजको वे अधिकार दे दें, जो उन्हें संकड़ों वर्षेसे प्राप्त हैं, सय छड़ाई बन्द होजाती हैं।

- ६. पैंडानिक उपतिका मार्ग मत-भेद्रसे द्दोकर जाता है, और इसकी आर्थपर्म खुळी आजा देता है। इसके अनुवायी अमानिक के काल्य विधास निक रहे हैं। जहां दूसरे लोगोंकी विधास के काल्य के लाल्य विधास निक रहे हैं। जहां दूसरे लोगोंकी पदार्थ के लाल्य क
- भ विद्याका प्रकार निर्धनींके होएड्रॉतक जाता था। प्रदाराज द्वारप और महाराज आयपितकी राजपानियाँका प्रयान प्रपान पर्यान पर्यान प्रपान पर्यान है। हर वक विद्याक के दिसके प्रदान किया के तहर को पर्यान किया के तहर प्रविचन पर्यान किया जाता था। इसके विरुद्ध प्रधिनमें पर्या किया जाता था। इसके विरुद्ध प्रधिनमें पर्या विद्यान के उत्तर हुई है, तो प्रदांके साम्प्रतायिक अवनकी मुख्की खोलाता कर के ही हुई हैं। इसलिये इसमें परा आकर्ष प्रदान के व्यान के विद्यान समझते प्रवान के प्रवान के व्यान के व्यान समझते हैं।

क्या अच्छा हो कि उनको पता लगे कि आर्थभमें आकर यह शीर मी अधिक स्वतन्त्रताके साथ विचार कर सकते हैं। यहाँ तो शानका दतना मान है कि इसके यिना मुक्तिको हो असभाव माना है। येदका घाद ही कानकी ग्रीर संकत करता है। विचारकी उदासताका इसले अधिक क्या और उक्जाल मामाण हो सकता है कि अनेक श्रांतिक सम्मदायों कालोमाओंको माणि कह कर द्वारता गया है। यहां विद्यानोंकी देवता कहते हैं। विचाक दैपिकको उज्ज्वल करनेवालोंको स्वता मान और मिशाकी दर्धिस देखा गया है। यहां विद्यान स्वता है। उदार युद्धा गीर चनुसारों बातें करता है।

तुन है। यह फोई पेसी यात नहीं,जिसे सप मानते हों। पूर्व और पश्चिम दोनों स्थानेंपर ऐसे छोग हैं, जिन्हें वर्तमान जीवनमें सान प्यात, धर्म करें, मेस प्यार सथ अच्छे गुण तथ होते हुप दिशा देते हैं। छोम, छालच, कपट और घोष्ट्रका पाज़ार गर्मे हैं। सपसे यहा गहुप्प यह है, जो सपसे आधिक चतुर्ताईसे लोगोंके गले काट सके।

करता चाहिये। जिल अंशापुरुच किसी बातपर यिग्यास न करता चाहिये। जिल अंडोमें बच्चेमाल युगमें उसति हो एदी है, उनसो सीखना चाहिये और जो व्यवद्वीर जीवनमें अबनाने जीर दुखके। बड्डोमेचार के उसति हो एती है, उनसे सबकर रहता चाहिये। जाज संसारमें अद्यानित है। अद्यानित जोनेवालों उसतिक। पूर्वेक्य होती है, परन्तु यह आवश्यक है कि उस साध्योंको सर्वो डाहे परन्तु यह आवश्यक है कि उस साध्योंको सर्वो डाहे परन्तु यह आवश्यक है कि उस साध्योंको सर्वो डाहे परन्तु यह आवश्यक हमा सिक्ष कर दिया।

है। पानीकी प्यास शेटी और रोटीकी भूख पत्थरसे कब दूर

28

शारीरिक सुख और आसन्दके विना कमसे कम ध्ययद्वारमें और कुछ नहीं। अपने सुखके लिये जातियां केवल स्वार्धको आगे रखती हैं। आसिक एकता और हार्दिक उदारता हमोर सर्व कार्योसे दूर रहती है। इनका उपयोग लेख लिखने और पढ़नेके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही आये दिनके युद्धाँका मूल-कारण है। इसीलिये अग्तरजातीय सभावें और समितियां कुछ नहीं बना सकतीं। इनका कार्य बाहिरके लेपतक परिमित होता है। धन्दरसे किसी यातमें परिवर्तन नहीं होता। परस्पर ध्रविश्वासके कारण स्थलचर और सामुद्रिक सेनाय सर्वदा तथ्यार रहती है। तोपों धौर बन्द्रकोंमें गोली वास्द भरा रहता है। ज्वालामुखीके फटने की सी घार व्यनिके साथ संप्राप्तके सने गृहका द्वार विन जाताहै भौर कोटियों प्रजा मिडीमें मिल जाती है। इसके दरकरनेकासाधन आर्थधर्मके प्रचार हारा आस्मिक स्वराज्यका स्थापित करना ही है। १० आज धन निर्धनोंको द्यानेके लिये, और समु-

वाय प्रकेलेको खानेके लिये हैं । धनात्र्य लोग गर्व ग्रीर ग्रीन मानसे मस्त होकर धकड़ २ कर चलते हैं। निर्धन धमजीवी हड़ताजका भयानक शस्त्र उठाने एर उत्तर प्राते हैं। यहे २ राज्या-धिकारी मंत्री ग्रीर प्रधान रिश्वत लेनेमें संकोच नहीं करते। भारतवर्षको तो बुधा ही कोसा जाता है । वहाँ और छोटोंमें. काले छौर गोरेमें, गोरे छौर गोरेमें सर्वत्र ऐसा तनाव है कि इसका उपाय साधते हुए मस्तकमें चक्कर धाने धारम्म होजाते

उपज है। ११. परन्त इस रोगका सचा इजाज ग्रय, कर्म श्रयांत शील और योग्यताके अनुसार वर्ध-स्यवस्थाकी स्थापनाही है।

यह आर्थ धर्मका काम है। आर्थधर्मने मनुष्य मनुष्यका परस्पर धम्बन्ध खोर जाति जातिका परस्पर व्यवहार शुद्ध करना है। धात्मा हो परमात्माकी धोर क्रकाना है। यह माना, कि विद्यानने चाज विद्याको एक चमत्कारसा यना दिया है, पर हमारा मन केवल वैद्यालिक उद्यतिसे तथ नहीं रह सकता, इसलिये प्रत्येक प्रकारको प्रात्मिक, सामाजिक और मानसिक शक्ति करनेका

कौजास्य भी धार्यधर्मे होती प्राप्त होगा ।

१२ भौतिक सम्वताके स्थानपर प्रात्मिक सम्यताको स्यापित करना साधारण काम नहीं। यदि ध्यार्थ्यर्भका प्रचा-रक-संघ इसमें कभी फतांधे होगया. तो यह सबसे यहा चम-रकार होगा । ब्रश्चिको सय यन्धनोसे मक्त करके, सत्यके ब्रह्मा धीर प्रसत्यके परित्यागका स्वभाध पेदा करना प्रमी रहता है। संसारने सभी सार्यधर्मसे यह लीखना है किएक अर्थन जर्मनीसे प्रेम भी कर सके भीर फ्रांसके प्रति हेची भी न हो। हरपक

जाति इसरी जातियोंको दयाये विना भी समुद्धिशाजी हो सकती है धौर सांसारिक पेम्बर्यके ब्रानन्डकेतिये भी धर्मसे सम्प्रत्य राजना श्रवहा होता है। श्रार्थधर्मने श्रभी वर्तनान खीवनके यहुरूपियेपनकी जन्को सीखजाकर, देही चालीसे मक्तकर, सरक जीवन धार परोपदारके भाषको चेटा करात है। नीरस जीवनको जगदीहाके प्रेमसे रस-सागर बनाना है। इसने मंसार में पेसे बारिवक स्वराज्यको स्थापित करना है. जिसमें मीठा करती रहेगी।

सव मतुष्य भएनी २ योग्यताके झतुसार काम करते हुए समान भिषकारणाले और स्वतंत्र होंगे। उस समय उनको भ्रवण करनेके लिये जाति, देश और सम्प्रदायका भेद कुल न कर सकेगा। भेम, अकि और कमयोगका पिश्व मुत्र सय जातियोंको एक बड़ी जातिक क्यारें यदल देगा। भ्रीर भ्रव्तके विद्या और धर्मके पोझेंको जीयनकी गाड़ीके भ्रापे जोड़ कर, जहांसे भी मतुष्योंका जाना होगा, वेदाखुतकी मिठास सदा उनके कानोंडो

१३. यह बात ठीक नहीं है कि झाज कलके मनुष्यके पास इन बातोंपर विचार करनेके लिये समयका ग्रामाय है। ध्रसलमें यह मतोंके कगड़ोंसे तग ब्राख़का है।उसने धर्मी धर्मके इस विशाल चित्रका दिलमें विठाना है, नहीं तो ताश और शतरंज, राग भीर रंग, खेल भीर तमाशेके लिये जो समय निकाल सकता है, क्या यह सब भानन्तोंसे यहा भागन्द देने वाले, सय चिन्ताप्रोंसे मुक्तकरने वाले चौर प्रात्मिक विश्वासकी चन्तिम घवधि तक पहुँचाने वाले प्यारे धर्मकी मुर्तिको दिलमें स्थान देनेको तय्यार न होगा ! होगा घोर घवश्य होगा । केवल उसको निश्चय कराने पाजे धर्मपत्ति, देवतास्वरूप प्रचारकोंकी मायस्यकता है। इस जिये संसारका इसमें क्या मयराध है कि यह भारानके कारण भार्यधर्म और ऋषि दयानन्दके उदेश्यको ठीक नहीं समभ्र सका। प्रापराध उनका है, जिनके कन्धींपर ऋषि लोग यह भार रख गये हैं, पर जो पूर्णरूपमें इन तत्त्वोंका जगतमें विस्तार नहीं कर सके।

### ५-न्थ्रार्थ्य-जीवन ।

१. प्रायंजीवनका शब्द कितना मञ्जूद, कितना श्रेष्ठ तथा बितना गौरवगुळ है । धार्य्य नाम स्थामीना है, छत: परम स्थामीना है, छत: परम स्थामी, जगदीशको मी मनीपी, विद्वान, सड्डन दूसी द्व-पद्म स्थामी, जगदीशको मी अनिष्क, सर्वेशिक्तान मुझेक पुत्रोक्ता सर्वेशिय तथा फनादि फाजते चला प्राने वाला नाम "धार्य्य" है। भगवती वेदमाता, इसी श्रव्हे प्रपनी सत्कर्ममें कार्यी हुमातको प्रत्ये क्ष्या प्राने प्रजान सर्वेशिय तथा फनादि पाजते चला प्राने प्राने स्वकर्ममें कार्यी हुमातको प्रत्ये क्ष्या करती है।

२. वार्ष वाल्का इस्तर मार्थ संगति करने गोग्य, साथ-रमाय, सळत होता है। जो इसने विपत्ति, लोकोस्प, स्वायानारे एक, इल तामा इनमें जुल और मन्यायं हुमित होता है, स्वय प्रमायं उससे जुली होकर पुणा करती है। यह न हैम्बर-मेंन है चोर न लोक-मठ। यह नास्त्रिक, बनाव्ये है। उसका जीरत प्राय्य करता हुमियों मालाके जगर जुस्सहमार है। न यह व्यवना हुमार करता है और न उस मन्याति, हुत्याव्ये किसी धोरको लाम होता है। जब यह लोक, प्रलोक वातक हारीर होड़ता है, तो न कोर रोता है, न ही जसके प्रति तमित्र कारस्का प्रमाव करता है। उसके हुदैयर कोर मित्र एक नहीं बहुता और न दो ऑस यहाता है। पृथियों पानने आपको हलका छन्नम्ब करती है। सथा वार्ष रस विपरीत रस्कपते ठोक समसमं सा सकता है। पत्र रोज हुमा संसारों मेंग्रक करता है। वसे सारों घोर पेठ दुप, इसते हुप, सम्यन्यियोंकी हेती भी हंसानेमें असमर्थ हैं। परन्तु जब यह कमंबीर ज्ञांन श्र्यानी जीवन नौकाको भन्नसागरसे पार करता हुआ, अपने अतींवर अनिवम दृष्टि फेरना है, तो उन्हें रोता हुआ पाता है, परन्तु उसके होटोंसे मुस्बानकी मधुरता और मेझोंसे सतीच और मधु-विश्वासकी ज्ञानित बरसती है। यह है, आर्थ जीनवना सस्वेपने आर्थिक साम्बर्थ

३ मत्येक व्यक्तिको परमात्मा येला शुद्ध, पवित्र तथा बलिए जीवन करनेका साम्रक्ष्य दे रहे हैं, परान इस शकिका विकास सबमें यक समान नहीं पावा जाता। हमारे पूर्वज प्रात्मिक पलके घनी होते थे । इसका प्रभाव उनकी समग्र रीति मीतिपर विद्याई देता था. जहां व्यक्ति समर्थ होता है. यहां जातीय जीवन भी सगदित और इड होजाता है। इस कारणमें उस समय भारतीय जनताके नैताओं में विचित्र खुम्यक शकिका विकास होरहा था। सारी जाति सम्वर्कमात्रसे इसरोंको अपने रगमें रग लेती थी। धारसी लोग विदेशसे था धाउर हमें चीरनीरम्यायमे एक रूप होशये । उस समय प्राप्य प्रत्येक चनार्यको ऊपर उठानेको तथ्यार होता था । काल-कमसै विचारोंमें भेद पदा हुया। जातीय यभिमान तथा हुजाभिमान यहता २ अस्व ध्वीर बीचका एत कारण यना। प्रपने आपकी खब हम सर्वश्रेष्ठ समभक्तर इन्स्रोंसे परे रहने लगे।शनी २ हमने धापने विस्तार चक्रको इतना धान्द्रर खींच लिया. कि कोई विसा-तीय भंग भव हमारा भट्ट नहीं यन सकता था। सार्वभौम माध इतना जड़से उराड़ा कि भव हम तनिक श्रपराधकों भी सहन करनेम प्रासमर्थ होगये। प्रापने प्रामोको भी प्रास्पाय कहकर प्रापनेमे पर हटाने लये । प्रापने देश, नहीं नहीं समय प्रापा,

जब हमने ब्रामसे और धरते बाहिर पग धरने मावसे ध्युद्ध पोजानेका सुम पेदा किया । प्रभुको लीला विचित्र है। जहां

ष्ट्रारितक विस्तारको कोई सीमा नहीं, यहां संकोचको भी कोई प्रविध नहीं । ६. संसारमें जितने मत है, उनको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है. प्रथम-चो कपटे फाड २ कर फैलना ब्याहते

चय कर ही रहनेमें भरतार्र सामजते हैं, जैसे यहूरी, फारसी
तथा हिन्यू होता । पेतितातिक दृष्टित देखा जाये, ता पता
व्याता है कि इम दूसरे मकारके जांगीके संज्ञाधारमः
स्वभावसे ही प्रथम प्रकारके मंत्रीकी उत्पत्ति हुई है। सामयिक
क्षित्रमुक्ते अक्ट्र, सामाजिक विध्वमतासे उपजे हुए स्वयात
स्वा प्रवादावारंक भागने ही राजकुमार गोतासुद्धके ह्रदवकी
ठेस पहुंचारें । यह वृधे हुए ख्रुवोजी ध्योर द्या दृष्टिसे युक्त
हात्रमें और पीड्यमें में सर्वजनीत ध्याकर, समस्य प्रमाडकर्ती
स्वार पाने थोग्य कर दिया । दुष्ट द्येर प्रमावक्त समावित
होकर खीर कुछ प्रथमे यहदी भार्योके सकोच्येत उत्तिक्त
होकर सीर एक सामके उपदेशकी स्व महुष्यमानके लिये
निवित्त विवा ।

हैं। जैसे चौद्ध, ईसाई तथा इसजामी मत। दूसरे ये, जो प्रावनी काव्यनिक पविवताके नाग होजानेके भयसे दसरोंसे बच

दे, यही नियम बाज भी कार्य करता हुआ दिखाई देता है। गुरूनामक्त्रिका जिनस समझप, पद्मिप निरोध पतिके दूसरे कोणीं महीं फ्ला, तो भी मीजित रूपसे सब मतुष्योंको अक्तिका समान व्यक्तित देता है। उसीत्वीं शताप्रीमें अक्तिका समान व्यक्तित देता है। उसीत्वीं शताप्रीमें हिन्दुओंके क्षत्वर इस सकीवको दूर करनेके जिये 30

पैदा हुए।

कर्र साधन प्रकट हुए । पश्चिमी साझाज्यके साथ ही साथ पाद्यारव सम्यताका भारतमें प्रयेश हुआ। परमात्माने पाद्यारव लीगोंको प्रेम्बर्च और प्रकाश दोनों हिये थे। भारतीय होन, होन प्रता चलाचीच होकर, द्वार्थापुरुष समुक्रस्य करने लगी। यहे तीम वेगसे लोग साहिब लीगोंसे भेटर करते, जातिये विह्नस्त्र होने और धपने प्राचीन प्रमेख पतित होजाते थे। इस यादुका रोकनेके लिये, और परस्पर मेल मिलापको धार्मिक रूप देकर स्वयस्थित करनेके लिये, चंगालमें महस्साताककी स्थापना हुई। हसी प्रकार पीढ़े मार्थनास्थात और पिगासीफिकल ससायदीकी एकता हुई तथा औरभी और मोट करेंद इल

 वैद्यराजने एक २ झंगका ठीक प्रकारसे निरीस्त्व करके केन्द्र स्थानको इढ करनेका निव्यय किया। सब धातुओं के विषय पाक्के कारण जो यात और कफके प्रकापसे भोजन नालिका रुकी हुई थी, अधिने उसको ठीक किया। पण्य-भोजनका चन्दर जाना छौर पाचनका नियमित होना ही था कि रोगीके कपोल तल पर गलाब खिलने लगा । उसने दीर्घकालके उपरान्त जम्भाई लेकर, निरन्तर रकी हुई नाडियोमें नृतन रककी संचारित किया। विपेक्षे द्रव्य उचल २ कर फोडे और फुन्सियोंके रूपमें उभरने लगे। यक बार फिर रोगी निराश सा प्रतीत हुआ, परन्तु योग्य शस्य-शास्त्रीने चीरफाइसे यहुतसी शक्ति करही। अभी सडे हुए रक्तफे उभार चन्ह न हुए थे। हों, रोगी ग्रव सहन करके ग्रपनी प्राकृतिक शक्तिसे स्वस्थ होनेके योग्य होरहा था । मस्तिकमें विकास तथा अंगोंमें स्फ़र्तिकी जागृति हो रही थी, इस प्रवस्थामें उस पूर्ण योगीराजने इसे धाव धापने धाप ठीक होनेके लिये छोडकर प्रापनी दृष्टि स्वर लॉककी और फेरवी । रोगी धनाता २ रह गया। बहुतेरा रोया और उदास भी हुआ, पर ऐसे सिद्ध महाला वियुत्के समान ही आते और बेसे ही बले जाते हैं।

६. यह रोसी यही आर्थजाति थी । स्वामीजी महाराजने अञ्चल किया कि इस निस्तेज और निःसत्व होराई है। निस्त संकुचित होते २ हमें अब याद्य विस्तार संपेषा अपने स्वामार्थके विरुद्ध प्रतीत होता है। हृष्णाहत और ऊंच मीचके प्रचारके कारख,हमारे जोड़ टीजे पड़ चुके हैं। इस हुपैजताको हर करनेके जिय, स्वामीजीने घेदमाताका हुथ हमको पिलाया । हमारे पूर्वजोका मानुके समान उज्ज्वल इतिहास हमारे सम्मुख रखा।

१० वितान ही चोई होनत्तत्व च्यों न हो, उसे यह विश्यास कराहो कि तुम यहे द्वार हो, यस यह उठ पडता है। खार्य जाति तो पस्तुत हिंवह समान परावमी थी। इसवी कुममरणी निदाके खुरोटोंकोही तोड़ना था। किसी भी जातिके पुनरत्यानका सर्वोत्त्वष्ट उपाय उसे खपना पूर्व उज्यवज्ञस्य हीतहात्त्वर्पणों दिखाना हो है। मुचिन इस रहस्यका स्वय मनन किया खोर यहा सुन्दर प्रयोग किया।

११ उन्नीसर्यां जतान्त्रां व दूसरो सस्याओं का प्रभान दिन्दसमाजकेलिए पियोप जापृतिकारक न था। केवल इस प्रदे तिले लोग उनके क्षारा अपने पिजारों के स्तुसार स्वतन्त्र होने लगे थे, परन्तु आर्थसमाजके प्रचारके कारण, समस्त जारिके विचार तथा व्यवहार्यों अन्तर पडा। एक बार तो प्रपिक जीवनां ही य प्रतित होता था कि वह पडे विज्ञाल, जनात्व्यार्थी भूकमपके केन्द्र बन रहे हैं। कोई होगा, जां उस समय न हिल गया हो। सहस्तों नतारी स्विके अस्तर-वयाहर्ये आन करके हुआ हो रहे थे। आर्थसमाज स्वापित हुआ। ऐसा प्रतित होता था कि सहस्रों वर्णाका उलारा परिकास के कर दिना जानेका।

१२ अभी दूसरी प्रकारकी आपाल उपस्थित होनी थी। स्वयं अपने अंदरले विरोध पँदा हुआ। यह स्वामाविक या। इसकेळिये दोषादावण व्ययं और अयुक्त है । क्षपिका विष पीना भी हमारे मायी जीवनके लिये अमृतका सा प्रवाह राजता है। यदािर सारा देश आयेसमाजी नहीं बना, तथािर जातीय मस्तक खुळे विचारीको महरा कर खुळा है। दिख्य, महराष्ट्र तथा यंगाळके विचारीको छानी, यदि उनके आयंसमाजी न होते हुए भी, माचीन भारतके गीत गाती और कािय मुनियों में गीतका चलान करती है, तो यह काियका है। दिख्य हुआ जातरिक प्रभाय प्रकट होता हुआ समझि हुई हुई साथीं में जातिका अग्वरातमा छानिक चरणों हैं हुई एक स्वर्णों हुई एक स्वर्णों हुई एक सिका ही अग्रवरण कर रहा है, यर व्यक्तिगत हित्सास हुंछ सिका है।

प्रभाव पेश करती रही है। जैसा कोई गाड़ निद्वाम पड़ा र करवट केता है और कांकि चल हिल जाता है, उस छिद्रमेंस सीतल प्रवक्ता सम्पर्क उस सोने पालेको तिम्स हिलाता है। पर कुँकि वह अभी पूर्णतया जपा नहीं होसा और मंद केता चाहता है, वह क्या करता है। उस धायुके प्रवेशद्वारको धन्द करते, अर्थात् सारे घलोंको दांच यंच ठील व्यावर किरके सो जाता है। डीक इसी फकार हिन्दुजाति सैकड़ो रालादियांस तो रही थी। पकायक स्तम कोलाहल हुमा कि सहके ऑंक युल सी गई। इसके किसी २ अययपको बाह्य जादिकों प्रभावित यो किया, पर चह कप इसे कहन कर सकती थी। यक अमड़ारि केती हो किस स्थ अययपवेंको अन्येरी निद्वाकी बहुर ओड़ाकर लेक्ट क्याट कर दो जाना चाहती है। आयोंने कहिंचे कोड़ जो रह कर हो था जातिय पहने जानानेका

बद्दा सराह्मीय कार्य तथा परिश्रम किया है, पर अभी मेंदिका पलड़ा भारी दिखाई देता है और भय है कि स्वयं आर्य भी सो न जार्चे। अय तक जिन छोगोंने आर्यसमाजका काम चलाया है, उनके जीवनमें प्रथम कोटिकी घटनाएँ घटी हैं। समस्त विरोधोंका मामना करते हुए उन्होंने अपनी धार्मिक , भावनाओंको पूरा करनेकी चेष्टाकी है। अडकर राडा होनेका उनमें वल था। परस्पर मेळ मिलाप तथा सामाजिक सद्दानुमृति उनमें अधिक थी। उनके दो कारण हो सकते हैं। उनमेंसे यहतेराने साक्षात ऋषिके मुखारविन्दसे उपदेशामृतका पान किया था। इसलिये उनमें उत्साह तथा समस्कार अधिक था। दूसरे उनकी संख्या कम थी और यह भी इस प्रकारके स्थभायमें एक आयश्यक निमित्त हो सकता है। कुछ ही कारण फ्यों न हो ? यह हृइय अब लोप साहोता चलाजारहा है। दूर २से उरसर्वोमें साम्माठित होना, 'नमस्ते' कह फर एकका इदय दूसरेके लिप खुल जाना, बीमारीमें सबका संबाके लिवे उपस्थित होना ये इमारे नये जीवनके सुन्दर लक्षण थे। उन दिनौकी गई यात है कि आर्थ प्रस्य जहां भी होता था अपनी द्यानतदारी, परिधम-वियता, न्यायानरोधिता, सार्वजनिकता आदि सदगुणींसे झट पहिचाना जाता था। वृत्तर शब्दोंमें हमारे अम्दर जीवनके समस्त चिद्र विद्यमान थे।

#### ६-ज्ञार्थ्य-जीवनका वल ।

१. आपं धर्मका उद्देश संसारमं उत्हादनम चरित्रका विकास करना है। इसका सबसे प्रधान अंग सत्याब्द्रता है। साधारण मनुष्पिक जीवनमें सत्य और असत्य मिश्रित नहते हैं। जब सत्य असत्य है। साधारण मनुष्पिक जीवनका आधार पन आता है, से। यह देवकीटिम त्रवेश करता है। वक्ता है। वक्ता है। क्षा करता है। वक्ता है। क्षा करता है। वक्ता है। क्षा करता है। वक्ता है। क्षा प्रकार परि हम मी यहा करते करते है। क्षा प्रकार परि हम मी यहा करते करते हो हम ही वहा करते करते ही हम सी वहा करें। से अधिकार पर हम सी वहा करते करते ही हम हम सी वहा करते करते हम सा वहायता करते करते हम हम सी वहा करते करते हम सा वहायता करते करते हम हम सी वहा करते करते हम सा वहायता करते करते हम हम सी वहा करते हम सी वहा हम सी वहा

२. आर्थ मात्रको निश्चित क्यत्वे यह समझ लेना चाहिये, कि जब तक इस कुछ विरोचताओं को पाएण न करेंगे, हमारी यात लानेको कोई राज्या न होगा। लोगोंके साय हमारा सामाजिक और क्याय हमार होगा। लोगोंके साय हमारा हमारे मार्थे कोई राज्या हमारे मार्थे अश्वे हमारे सम लोग अग्वेय होगा, परः लु हमारे मार्थे और कार्यों के मार्थित होकर पहुत कम लोग आर्थ घर्मको स्थावना करेंग । यहि आर्थलमाज केवळ एक संकुधित संवदाण और पहुं विस्थित के हम ही सनकर उत्ता संवदाण हों, तो किर हसके विश्व-वाणी मचारकी विल्ला छोड़ देवी बाहिये। स्वार्थी स्थार्थरण हुए २ स्वर्य अपना २ प्रधार करेंगे हों। स्वार्थ स्थानी स्थार है कि इसके कृति यानालका मार्थरण पूरा र इसके अपना २ प्रधार करेंगे हों। स्थार्थ पूरा नहीं हो सकता । उन्होंने स्था पण्यां और मतीके अपर उद्यावर, इस प्रमेशी वेदीको स्थारित करवा और मतीके अपर उद्यावर, इस प्रमेशी वेदीको स्थारित करवा और मतीके अपर उद्यावर, इस प्रमेशी वेदीको स्थारित करवा लीं.

चाहा था। हमें चाहिए कि हम भी अपने अन्दर हट् आर्य-जीवनको घारण करके इस लक्ष्यकी प्रतिमें सहायक बनें।

- दे सिम सन्देद नहीं कि प्रत्येक आयेसमाजी वाहता है कि आयेपर्म संसारम पैंडे । देताई और मुस्तक्रमा भी व्यादते हैं कि उनके मतीका प्रचार हो। हम केपक चाहते हैं और यह निक्षय करके कि हमारा धर्म मृत्युच्नमामका स्वागं विक धर्म है, भीन साथ छेते हैं, पर दूसरे साथ कार्य भी करते हैं। हमें मृत्रुने हाथ पीव दिये हैं और उन्हें भी। परन्तु हमारा मन इतना आगे नहीं बढ़ता, जितना उनका बढ़ता ही क्या, छांगे छगाता है। वहीं अन्तर है।
- ४ कितने आर्यपुरुष यस्तुतः सम्रे प्रचारकारी क्रिमीको इदयस अनुमय करते हैं ! कितने येते पुनले धना होंगे, जी यस्तुतः दिरच-जीवनका पाछन करते हुप, जो मानवे तथा अनुमय करते हैं, इसे करनेका भी तरवार होंगे ! कितने देते पुनले करते हुप, जो मानवे तथा अनुमय करते हैं, इसे करनेका भी तरवार होंगे ! कितने दिखायों के ये स्वयं जीत उनकी सत्ताता सम्रे आर्य यनकर अपने धर्मणी क्षेत्र करवार होंगे ! कितने येते होंगे, जो अपना सर्वस्य स्वयं करिय तरवार होंगे ! कितने येते होंगे, जो अपना सर्वस्य इस कार्यके हिये तरवार होंगे ! कितने पत्ते और तथा सामने हुणते कार्यका होंगे कार्यका होंगे कार्यका पत्ते हैं और विजने विचान सम्राम्मको हुणते कार्यका विद्वासन स्वापित होजाता है, उनके सामने कर्मने कर्मने परिवार आती हैं और व उन्हें अपनी सपलताकेलिये सुनक्ती आवार सम्रामे हैं।
- उत्सादमयी सत्यपरायणताके मरोसे ही प्रत्येक मनुष्य सन्ना आर्य्यार बन सकता है। हमें निद्राकी छपेटसे

पाहिर निकलकर, आंखें कोलकर निदारना दोगा। संसार यह प्रस्त द्वारना होगा। संसार यह प्रस्त देवते आगे निकल गया है। आरम्भने हमारे जीवनमें को पिश्चेव पाँते भीं, उन्हें अभी ट्रूसरोंने सीक्यना पा, अध नाया एवट खुकी है। आर्यवीर ट्रूसरोंके जिमकर, स्वय खुरोंटे छेना चादते हैं, पर यह कैसे हो सकता है। अब तो अपनी दिश्चेत सुधारकेलिय प्रयोक आर्यको आर्य-जीवनकी दिश्चेय बातोंकी स्पूल असरोंमें हद्वयर अंकित कर देवा नाहिये।

६ हम चाहते क्या हैं यही, कि हम भी आये वनें गाँद सारा संसार में आये पने। यहूत अच्छा, इस्के लिये हमें सच्चा आर्थमक चनना च्या । मिक हमारी संजीवती चूटी हैं। समस्त माथियों और मुनियोंने इससे अपने चलको चहाया है। भिक्तका माथ अपने कह्यके प्रति सच्ची क्यानका मकाश करना है। भाक शुक्ततासे हूर मागती है। इसके लिये अज्ञा और मेमसे आहे हुए र हृदय मिन्दरकी आवद्यकता है। इसमें और दिलावेकेलिये भी लीग भक्तका क्य प्यारण करलेते हैं। यह अनुमाकी पात है कि जितना वे इस पाखण्डके ह्यार सुरसाके क्याते हैं, क्यां महस्त अपना सार्यक्य माश करलेते हैं। इसलिये जहां सची भक्तिका भाव आर्थ-जीवनको पळवाम चनावा है, वहीं यह स्मरण एकाना चाहिये कि केवल दिखाया इसकी जहको सोचळा करवेता है। सची भक्ति चस्तुता पतिस्थावां, अथतारणी, दुन्तिनेवारणी हैं।

### ७-ग्रार्य भक्ति-पंचक ।

१. भिक्त जीवनका रस है। यह हृदयकी तरंगीकी एक तानता है। यह मनकी दाँड़ धूपका एक छक्ष्यपर केन्द्रित होना है। यह सब संशायों और संदेहोंके घटाटोए बादलोंके छिन्न भिन्न करनेवाला मध्याहका प्रचण्ड सुर्व्य है। निराशा और कायरताकी अमावस्याकी रात्रिमें पूर्ण चन्द्रका मकाश है। वास्तवमें वह मनुष्य मनुष्य नहीं हो सकता. जिसके जीवनमें इस दिव्य-शक्तिका अद्भुत यळ न हो । यह यह सदा सुगन्धित पुष्प है, जो नीरस हृदयको रसयुक्त और आयासित करदेता है। यह यह जीवनलता है, जिसकी महकसे सुसी हुई अन्तःकरणशी कोंपलें हरी भरी होजाती हैं। प्रत्येक आर्यके जीवनमें मकि विशेष रूपसे प्रकट होती रहनी चाहिये। वेदके उच्च अदशौका सामने रखते हुए, इसभक्तिके पांच आंग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अत्येक आर्यको चाहिये कि इस पंचांग-भक्तिको समझकर अपने हदयमें प्रतिष्ठित करे।

२. मगगद्मिक्ति—कारियोके बताये हुए मार्गके अनु-सार, हमें सब्बी आस्थासे युक्त होकर, मुभु सरणोमें सदा शुक्ता चाहिये। कमसे कम साथं, मातः अपनी विनर्ताका मकार करना आवश्यक है। यांच मिनिटी सम्प्याको पर्यात न समझकर, प्रत्येक आधेको यम, निम्म आदिका पाळन करते हुए, आसन, माणायामका अभ्यास करते हुए, स्थान तथा समाधिका प्रयत्न करना चाहिये।

३ वर्ष छोगोंकायद कदना दै कि अब इतना समय

नहीं मिल सकता कि आसन लगाकर देर तक सल्या को जाय, इस कथनों कोई लार प्रतीत नहीं होता। साधारणतया कोर्गोंक वीरमने समयका नावा अब भी देसा ही होता है, जीवा कि कोर्गोंक जीवनमें समयका नावा अब भी देसा ही होता है, जीवा कि तावादों में, हैं ली और उद्दें में, जार और दातदां होगा। खेल और ततादों में, हैं ली और उद्दें में, जार और दातदं से आज भी मतुष्य प्रयोत समय खीता है। यदि यह उस विश्वास हो जाये कि प्रभुक्ती आलें सित मतुष्यी अलें का स्थाप के स्थाप

करणा। १८. ध्यान और समाधिका भाग खुनकर उरना मही
धारिय। योगके अंगोंका धारण करना जीवनकी राज्यलगकी
कुंड़ी हैं। जो लोग जीवनकी राज्युच्यले विरक्त होकर, मोह
मायासे उरार वठ जाते हैं और लोग आपनाधाना द्वारा मधुके
समीप द्वेते जाते हैं, ये धन्य हैं, परन्तु जो व्ययहारमें, दिन
सावकी राग्ड् खाग्डमें, नाला मकारके मलेगनोंके सामने,
सर्वकर संकटों और आयंक्रवीले सुक्ति नीचे, अपनी
सरवसा निरमिमानता, प्रयु-भक्ति और सरजनताके आधारपर
चड़ा हो सकता हैं, यह कमेंथीर, घीर, मनस्यी, योद्धा, यमी
और योगी से कम नहीं हैं। प्रमुक्ती धारतिक भक्ति सम्मुच

 सच्चे मत्तके प्रापेपर कालित तथा तिजका प्रकाश होता है। उसके भाषणमें गौरव, गम्मीरता और मधुरता आ जाती है। उसके स्वयद्वार प्राप्ति और झुक्ति भर जाता है। विश्वविद्यापन, घडावन्दी, गाळीगिळीच तथा हठधमाँके कुल- क्षण दूर भागते हैं। सब्बा भक्त थोड़ा बोलता है, परन्तु उसका एक २ शब्द सारगीभंत तथा आकर्षक होता है।

- ६ वेद-मिक्त-ममुकी यद अपार दया है कि वह हम निस्सदायों की सदायता के लिय का पियों और मुनियों के द्वर्यों में मानका मकाश करता है। मुझु की मेरणाले मकाशित हो कर वेद आदिएए कि आयं-जीवनका मुल मोत का महादा है। पैविक कार्ययों का यद मकाश अधानके अन्येरको मुलसे नाश कर देता है। पयमुग्रों को मार्ग दिखाता है। निर्वेकी को यल मदान करता है। प्रकारने सच्चे मिनके समान मीठीतया सच्ची यार्त गुनाता है। मर्थक आर्थको खादि कि सह पवित्र असूत स्रोतमें मतिदिन गुरु काल सनान किया करे।
- थ यह अिं दो प्रकारसे प्रकट हो सकती है। प्रधम, जितना पन पहें, तिया स्वाप्यापका यत चारण करना चाहिए। अधि द्याप्यापका यत चारण करना चाहिए। अधि द्याप्यापको पराधमें प्रधाम के प्रधम प्
- ८ हमारी यात चीतमें घेद तथा वैदिक साहित्यकें मित पूर्ण श्रद्धाका प्रकाश हो। इसके लिये आवहयक है कि हमारे हाथमें मुनद्द करमें घेदणी पुरूषकें आगे और हम उन्हें पुरूष, अच्छे र मंग्र स्मर्ण कर और श्रद्धा श्रद्धा हो। जोगोंकी उन्हें सुनाव। अस तक जो इस ओर हमने वेपसाको प्रारण किये रक्का है, उसका प्राथक्षित रुरता होगा। हमारी

वेदशीकका यद परिणाम दोना चादिये कि हमारे समाजमें अच्छे २ घेदके विद्वान् उत्सादित होकर सुन्दर साहित्यकी रचना करें । वेदका मत्येक भागमें अनुवाद हो और प्रत्येक पुस्तकके नये २ संस्करण निकलें । प्रत्येक आयेकी यद अपना नित्यका फर्तव्य बनाना चाहिये कि प्रति दिन इन्छ वेद मंत्रीका आर्थ सहित पाठ कर लिया करे। इससे क्रियासक क्रयेसे वेदका मचार वहेंगा।

९. ऋषिमक्ति-आरम्म कालसे ऋषियोंने वेद्यसारके प्रतिजीवन दान किये रक्का है। इस तक उन्होंने धी यह सारा बहुमूस्य भण्डार पहुंचाया है। हमें उनके मति सहा आदश्का भाव प्रकट करना चाहिये। जिस प्रकार उनके जीवनमें तप और स्यागकी मधानता थी, वैसे ही हमारे जीवनमें भी इन गुणाँका समावेश होना चाहिये। आर्थ-समाजमें कुछ देसे लें।गाँका भी दोना अत्यन्त आयद्यक है. कि जो सर्वत्र देश. देशान्तरमें घेदके उचा विचारोका विस्तार करना ही अपने जीवनका मुख्य उद्देश्य बनावें। बेदकी विद्या जनका धन हो। सारा ससार उनका परिवार हो। और सर्वन्न बेमका ज्यवहार करते हुए अपने विशाल भावांसे यह सबका डफ्कार करने वाळी हों। उनके चित्तमें सद्दानुभृतिका समुद्र सदा तरंगित रहता हो । यही प्राचीन आपयोका भाव गा। उनके पवित्र जीवनचरित्रोंको प्रत्येक आर्थको मनन करने रहना चाहिये।

१०. धिद्येषकर हमारा झर्षि ह्यानन्दके साथ समी-पतम सम्बन्ध है । हमें चाहिये कि उनके आदेशासुसार, अपना 43

व्ययहार करते हुए, मन, यचन और कर्मसे उनकी कीर्तिका विस्तार करते रहें, पश्तु उनके विचारोंके विपरीत आवरण करना और मौखिक रीतिसे ही केवल उन्हें बढ़े र झखींसे युक करना और सर्घंश्व कहते रहना पकी नास्तिकता है। ऋषिकी आहानसार विद्या और तप की बृद्धि कर, शद्ध चित्त हो कर, वैदिक सादित्यका मनन तथा प्रचार करे। यही सधी श्रदा है और यही बास्तविक भक्ति है । यह प्रकाशका मार्ग है, दूसरा अन्धकारका मार्ग है । प्रकाशमें विचरो, यही श्राव चाहते थे !

११ देशभक्ति-जिल मात्रभृमियर इम पँदा होते और स्थितिको धारण करते हैं, जिसके जल, वायु तथा अम हमारा जीयन है और जिनके स पानेसे हम विदेशमें व्याहुल होजाते हैं, उसके प्रति धदामयी भक्तिकी भावना अत्यन्त आयद्यक है। इसका प्रकाश चित्रोंके सामने प्रतिदिन मस्तक झकानेसे, वृक्षोंके गिर्द सांग लपेटनेसे, पर्वतांकी प्रदक्षिणासे, या नहियाम स्नान करनेसे नहीं हो सकता । हां, यह प्रत्येक आर्थम उत्तर इच्छा दोनी चाहिये कि मैं अपने देशको देखें। द्मीतल नदियोंके सीरपर, सघन बनोंमें, दिमावत पर्वत शिखरी पर, सुर्खेकी ध्वमें और पूर्ण खांदकी चांदनीमें यह आनन्द है, जो प्रत्येक हुदयको अपने देशके साथ बांधे रखता है।

१२. परन्त यह देवल बाहिरका प्रेम है। बास्तविक देशभाके इसमें है कि इम अपने देशको अधिक सम्पत्तिशाली और अपने देशवासियोंको अधिक सुखी और उधत करनेका यत करते रहें । अपने धर्मानुसार, देशहित तथा जाति-हितके कार्योंसे आयोंको कभी कम्या न हटाना चाहिये।

यद सन्तोपकी बात हैं कि अपने आचार्यका अनुकरण करते हुए आर्थेसज्जन सदा इस विषयमें अवसर ही पाये गये हैं। अभुकरें कि ऐसे ही सदा बने रहें।

१३. विश्वभक्ति—इससे भी ऊपर उठा हुआ और अधिक विस्तारमयमाय, समस्त संसारको भक्तिक होना है । आसिक हाँछि जय महाप्यका दारीस्मी उत्तस्त पुषक् हैं, तो उत्तस्त पुषक मौदर्म प्रस्त दोकर यह अपना है, भिन्न हैं, यह दान्न हैं, देशी बरुपना करना भी अधिद्याधित हैं। आस्मा परमासमाम विचरता है और यह सब स्थानीयर पक दूप होसर विराजमान है। सब प्राणी उसकी प्रजा हैं। असा प्रत्येक आर्थको विध्वप्रयापक साहभाय तथा द्वाभी करा हैं। असा प्रत्येक आर्थको विध्वप्रयापक साहभाय तथा द्वाभीवायकता भी धारण करना अपना प्रर्म समझना चाबिये। १ १ दूसरी जावियों तथा ओगोंसे सेनह करता हुआ

छूतके निन्दित विचाराँको त्यागकर, सबको अपनालेनेका विचार आते धी, आर्यधर्म समस्त ससारका धर्म बना पनाया है।

१५. यह मिल-पंचक हममें से मत्येक हो अपनी नासि काओं का स्थास बनाना चाहिये । यह आर्थ-जीवनका सार है, यह आर्थ-जीवनका सार है, यह आर्थ-जीवनका सार है, यह आर्थ-जीवनका सार है, यह आर्थ-जीवनका सार करने सीम द्वाराक से स्थाप जीर प्रचल साथन है। युव साथ हमीके सहायक और हमीके अधीन हैं। इस विचारों को हम करने वृसरे उपसाधनों का विचार करना चाहिये।

# <--श्रार्थ-सन्ध्याका महत्त्व ।

- १ विचार मञ्जूषका स्वामाधिक धर्म है। वस्तुत यह स्ताय है, कि यह केवल भोजन द्वारा शारीरिक कियाओंमें मकुल होनेके योग्य होता हुआ पूर्णत्व जीवित नहीं समग्रा जा ककता ! भोजनसे बाग्र उच्चतका लाग अवदर होता है, परन्तु विचारामिके जलाये विना कीर्र मञ्जूष अपने आपरर और पीछे हुसरे लोगीयर किसी मकारण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता !
- २ मनुष्पोमं तास्तस्य पाया जाता है। एक वे हैं, जो आटा, दाल और लदणके अतिरिक्त आट महस्में और पुछ सीच नहीं सकते। पढ़ते हुप, पढ़ाते हुप, खेलते हुप, खिलाते हुप, उन्हें उदर भगवानकी सवारी ही रात दिन |देखाई देती

है। दूबरे वे हैं, जो झान, विशानमें सर्यदा रत रहते हैं। खाते पीनेसे येझप होकर, विशानिक चमरकारीसे अपनी सब कृष्णा-ऑसो हानत करळेते हैं। तीसरे वे हैं, जो चहुन्परा अरको जपना परिवार समझकर सेसे जायते, उठते पेठते, हर हालमें परोपकारमें तत्त्रर देख पड़ते हैं। मत्यक उत्तिकता प्येय मिन्न २ है। उनकी विचारात्रिका स्थान प्रचल २ है।

३. सुरुषे और चन्द्र, शारागण और नक्षत्र दिव्य है।

प्राठाविक एद्रथमालाकी भन्य-मुर्चि बड़ी सुन्दर और रिहानेवाली हैं। जल्बर, क्षाळवर और खेखर प्राणियंके कीतृत । जार क्षाय अथयवन अस्यवन मंगीर और तिहत । अर्थ्य कर स्वावन मंगीर और तिहत । अर्थ्य कर उसके स्त्रीतका, अथ्य कर लेखिका है। अर्थ्य कर लेखिका है। अर्थ्य कर लेखिका है। अर्थ्य कर लेखिका है। अर्थ्य कर लेखिका प्राचित कार्य प्रविद्ध होगये, प्यान करना कार्य्य विभाग उत्पादक और हागलरस्का परिवर्धक है पर पर सारे दिवसार पक अपविधार कार्य कर्य होगते हैं। किसी विभागका स्थाप रीतिसे अध्यय कार्य हुए, आर्थिभक मूल, कारणावस्थाला जूंदी पर्याय आता है, महुप्यकी सारी मननहांकि चिकत होकर, माने, दांठी तले अंगुल स्थानी हुर, महांकी वर्ष रह माने, दांठी तले

४ सारे तान, विकान और विचार जिस एक केन्द्रपर एकट्टे दोले दिंगं, जिसके आगे जाना और जिसके विषयमं किसी प्रकारका परिच्छारमक वर्णन करना, दमारी

चुरपात पर किन्यत् सा क्षाप्त सा परागति (कट उप० ११२१३)
 मर्बे वेदा यत्वद्रमामनन्ति तर्गारित सर्वाणि च यद्वद्वति ।
 मदिचन्तो प्रक्राचर्च चालितः ( क्ट० १ । २ । १५ )

दाकिसे चाहिर है \*, यह परमपुरुष सार महाण्डमें । और उसके बाहिर भी समाया हुआ हूँ !। यहाँ सबका मृज् कारण है 8। श्रुति, स्मृति उसीका मतियादन कर रही हैं। उसी सबसे श्रेष्ठ प्रेयका पाना करना उत्तम प्यान है। उसीका मनन और निदिष्पासन और उसीका ध्याण मनुस्पको मयसे पड़कर उपदर्श हैं []।

५ यहाँ सची सन्त्या है। सन्त्या सम्बक् प्रकारि प्यान करने हो कहते हैं। उपर्युक्त दिशासुलार प्रमाण्डण्ड प्येयका प्यान ही अभिमेस हैं। सिक्वशानन स्वाव्यापक प्रमुक्त मनन तथा प्यान करना सुख्य तात्यवर्ध है। अतः उत समय किसी अन्य सालारिक व्यक्ति अया माहतिक प्रदार्थना प्यान करना उपयोगी नहीं, वरस् हानिकर सो है। पृतारां साव स्वामाधिक है। सहस्रों और आज्ञां सम्बद्धाय ही। स्वामाधिक अपेक्षाके आधारपर चळते हैं। अदान-विमुद्द अवस्थामें और सान प्रकारी पुत-आद्वेतका मेद आवस्यक है। अतः किसी मत अपना धर्मकी महस्ताका अञ्चतान उसके पुत्र-वेयके आदर्शने मी अधी आनि होजाता है।

६. धीदिक सन्ध्यापद्धतिकी यह असाधारण विशेषता

(य० वे० २२ १८) § आनन्दाद्येव सल्विमानि भूतानि जायन्ते ""चट्रिचासस्य (री० व० ३ १ ६)

ी भवद्रोचेदस्यव न विद्रात् .... ( य० वे० ६२ । ९ )

<sup>\*</sup> नैव बाचा न मनसा प्राप्त शर्यो न चत्रुवा (क्ट० २। १। १२) † सर्भोमे सर्वत स्टब्बाव्यातिष्टसागुलस् ( ४० ६० ६१। 1 ) १ वस्मिबिद सम्र विचेति सर्वे स ओतः प्रोतंत्र विश्व प्रजासु ।

है कि यह किसी मकारसे भी परव्रहाके जातिरिक्त अन्य किसी चतन अथवा अव्यतन पदार्थका पूज्य-भावसे समयेश नहीं करती। वेद रहेरेव और उपासकके मण्यवसी किसी स्वय-धानका सहन नहीं कर सकता। प्रत्येक भक्त अपनी र भागमाकी स्विपताचे जाधारपर उस अक्रतीय देवकी हुगाका पात्र यनता है। अग्याय और येपस्यके मृहयर कुडराधात करती हुई वेदिक-सम्या सर्वमहुल (सद्ध कम्तो है।

 इस उद्घेतन सन्त्या कव करनी चादिए, यद प्रश्न अमावदयक सा दोजाता है। प्रश्नु हुदैवामें और इस भी चढ़ी, किट समय क्यें पूछी है विदक्षी आदरी-विक्षा इस भक्तिके दिखरिस प्रामें, उच्च स्वरसे उपदेश धरती हैं:—

" मम स्वा सर छदिते मम मध्यन्दिने दियः ।"

(झरवेइ८।१।२९) अर्थात् "दे भगवन्! सकल संसारके प्रेरक प्रभाः!

मातः, दोपहर तथा अन्य सब कालॉम इम आपकी आराधना करते हैं।" ८. क्या सुन्दर उपदेश है। अगवन्द्रति हमारे जीवनका

रस हैं। एसमें हमें बांबीसक बीशंस क्यार आता आवाज रस हैं। एसमें हमें बांबीसक बीशंस क्यर स्थित हैं रहता बादिए। इस प्रसारक मन्त्रोंके आधारण कई यहने सरग्याको फैकालिक जादि सिन्द करनेका प्रयक्ष किया है। एस्ट्र प्रकल्प क्या चार्डोंकी समीक्षा इसे अगावदणक तथा विष्कृत पना देती हैं। समयकी नियति संसारक स्वयदा। तथा देश और फालकी अजुकुलनाए निर्मेट हैं। संसारि सुक्य अनेकोनेक ज्यवसायों स्यादन होते हुए प्राताक स्वर्णाव और सायेके शान्त समयको यहि परमातमाको आराजनामँ व्यतीत करें, तो उनका दिन और राष्ट्रिका जीवन शान्तिलें आग्नावित रह सकता है। अत' स्मृतिकारीने दन्हीं हो वेलाओंका विधान किया है ॥। औरामचन्द्रजी महाराज तथा सीतादेवीका दितहास तथा अन्य आचीन महापुरयोक स्ववहार हास विवयमें साक्षी हैं।

९ व्यायाम, जान आहि देह घमेले नियट कर, जानुक आसनपर, आसुक परिलेखित देश हुआ उपासक आसाम विधि द्वारा, अपने कण्ड-विवरकों केश हुआ उपासक आसाम विधि द्वारा, अपने कण्ड-विवरकों ककादिले मुक्त ही तहीं कर रहा, यरन् अपने देश कार्यमय अधिनाले पृथक में करता है। हमारे हो यह मन्यादा है, कि जब किसीको विशा करते हैं, तो समीपतम जलाई तुत्या अध्या कुर्य पातालाय तक उसको छोड़ने जाते हैं। इसी उपलक्षकों तीन मूंद उलके हमारे सांसारिक स्था आपसा कुर्य कर देते हैं। उपलक्षकों तीन मूंद उलके हमारे सांसारिक स्था आपसा हमार डोलकर अपने हुद्द-कराड खोलकर अपने प्रदेश करता आरम करता है।

१० सपसे प्रथम वह 'ब्रीवेम्' इस प्रवृत्ता उद्यास्य करता है। यह शब्द एक महत्व पूर्ण सकेत है। यह प्रम पिताके समस्त ग्रुगॉका युगपत सार रूपसे प्यान करनेके किय परमेश्वरका निज्ञ नाम है। इसके प्रयोक्त कोई प्रमृत महीं.

सस्माद्रहोरायस्य संयोगे माद्रण सम्भामुमासीत ।
 उचन्तमस्त यन्तमादिलमिक्त्यायत् ॥ (पद्विराव्राक्षण ४१५ ॥)
 तथा छ.

म तिष्टति तु य- पूर्वी मोपास्ते यस्यु पश्चिमाम् ।

स शुद्रवर्वहिकार्य सर्वस्मातद्विजकर्मण । ( मनु॰ २।१०३ )

प्योंकि इसके याज्यके ग्राणंका कोई भन्त नहीं । परमारमाका स्वस्य समस्त विद्याश्रीको धारण करनेपर भी धारण गर्ही किया जा सकता । हमारी विद्याका ब्राह्मभ 'भ' से से हैं और शब्दमय विद्याको समापि पर प्रकार से 'भ' है। 'भ' के उचारण करनेक यक्षमें होंड पेखे वन्द होते हैं कि पिर खुलते ही नहीं। छाता ! क्या उत्तम संकेत है। परमास्मा तक गर्दुचनेके लिए पहिले क्याड खोलो, आर्यात विद्या तथा विद्यानको धारण करों । धन्यवित्याससे कोई बात स्थीकार न करों। परन्तु ध्वपती विद्याको धारणात्मिक उन्नतिमें लगावे रहों। उस पदके समीप पहुंचनेका यक सदा करते हते, जाते । गर्दुचनर क्यां साम्य पहुंचनेका यक सदा करते हते, जाते । गर्दुचनर क्यां साम्य विद्याक्ष है। और भूतिर मुद्दार सुर हं। और 'भ' ख्यांत जिखाला और 'अ' ध्रयांत श्रासपरना है। और 'भ' ख्यांत जिखाला और 'अ' ध्रयांत श्रासपरना से किता क्यांत्र निकास धीर 'अ' ध्रयांत श्रासपरना से किता क्यांत्र होता है है। हो सारों विरामा हो होता है है। सारो

११. संखारमें प्रत्येक पश्तुको दुकान मिल जायेगी, परन्तु ज्ञानित और ज्ञानव्यती दुकान नहीं मिल सकती । एसकी कामनावे मेरित होकर उपासक एस मार्गपर चलता है । मतः पित्रक सन्त्याका प्रथम ज्ञानं कार्य ज्ञानित है । प्रथम मित्रक सन्त्याका प्रथम ज्ञानं कार्य ज्ञानित है । प्रथम प्रमानको एस प्रकार कल्यावाकी रूच्हों मेरित होकर एस उच्चारण करते हैं । हमारी 'मार्गिटि' अर्थात् रूच्हा और

विचा और साधन सम्पत्ति हमें यहांतक पहुंचाकर अन्दर ही वापिस होजाती है। यह धोशनका तीसरा भाग 'म' है।

भिष्यते हृद्यप्रस्थित्विध्यन्ते सर्वसंत्रयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि कस्मिन् इटे परावरे ॥ (कड०)

<sup>(1)</sup> नेति नेत्यादेशी अवति।(धान्दोम्य०)

परिस्पिति उपत हो । परमु अपूर्ण सान हे कारण हम की पार बालकों के समान ध्याहा पदार्थों हो भी हुन्दा कर सकते हैं। उनकी पूर्णित हमारे कि उनकी पूर्णित हमारे कि एक प्रदेश होगी। बता 'पीति' अपीत पूर्णिता साथ विशेषण है। धीर, किससे यह कामनाई जाती है ? वह 'देशो' अमार्ग अकाश स्थस्प है धीर वह "आप." सर्वेत विद्यमान है। हमार्ग अकट इच्हा यहाँ है कि ज्ञानिक बारों 'पोर सुष्टि हैं।

१२. परन्तु यह बृद्धि तो धातन्त्रमय प्रञ्ज सदा कर ही रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम प्राय. धातुमय नहीं करते ! हमारी नियंत्रता ! जिसकी प्रायोगिटय डोन नहीं, उसे गुलीयकी सुगरियक परा भाग ? धातः यदि हम चाहते हैं कि विशेषकी सुगरियक परा भाग ? धातः यदि हम चाहते हैं कि विशेषकी समर्थियक धानव्यों भाग लेखें, तो संधे प्रकारके प्रमानी दलाहों बतायुक्त वार्त्य । यह दूसरे प्रमयरार हम प्रारंक्त करते हैं ।

१३. तो क्या प्रशु भैंसे और घेल को यल देता है और प्रशुपको नहीं दे रहा है पेसा मानना द्वालुको निर्देष काना है। यहां भी हमारा ही ध्वराघ है। हम सब आप्यासिक और गारीरिक मध्योत्याओं का उद्देश्य करते ड्व. पार, दुव्यका पिचार सर्पेषा होड़ पेडे हैं। सारा हमारा बल हम हो हानि पहुचाता और ध्वानक करता है। यह मार्जन प्रधांत प्रकास महत्त्वा ती निर्माण करता है। यह मार्जन प्रधांत प्रकास महत्त्वा ती निर्माण करता है। यह मार्जन प्रधांत प्रकास महत्त्वा ती निर्माण करता है। यह मार्जन प्रधांत प्रकास महत्त्वा ती स्वत्वा महत्त्वा ती स्वत्वा महत्त्वा ती स्वत्वा करता है। यह मार्जन करत

हैं. इन पड़ी हुई तथा माजित शक्तियोंको संसुर्धीत कर, भगक्तिक तथा जन-पेवामें लगाना चाहिए। स्रय तक रुद्दें नए किया सब तो चेतना चाहिए। यह प्रायायाम प्राय इसे संक्रेत प्राप्त होरहा है।

५६. धौर, हे मन! यदि इत ध्रमार्थम इत्यान भी तेर धन्द कुछ बित्रमात और सालित्यका अवशेष विधान है, तो चल, कुछ बित्रमात है। चारों धोर उप को ती तो बाता है। चारों धोर उप को ती जी समर्थी परिकास कराने में घाता है। विशेष उप समक्त ध्रतान कराने हैं। विश्वा होकर विनीत-मावशे गुक को तेर हैं। विश्वा होकर विनीत-मावशे गुक को तेर हैं। वेर प्रेचक हुद भागें वि स्मृक देशक पर वारों है। विश्वा को तेर हुद भागें वि स्मृक देशक पर वारों है। विश्वा को तेर विनीत मावशे हैं। केर परवातमां भी सेर्प के विश्वा करने केर योग्य बनता हैं।

कि हम कभी पाप-विचारोंसे मिलन न होने पार्वे।

ए०. डीक यह अवसर उपस्थान मन्त्रोंका है। प्रभुक्ती साविभिक्त प्रेरणा जीर उसम न्योंति देवीच्यान होकर, वसावन अवस्थान प्राप्त वन रही है। इस माधानाथके मकाश-सरावर में निमप्त होकर मन, एचन और क्रमैकी एकताके महस्त्रको प्रमुक्त करता हु॥

इस परमावस्थाकी स्थिरता इस बातके ऊपर निर्भर है, कि हम देव प्रथात विद्वान चनकर उस प्रमुकी उपासनाको प्रपने जिए परम हितकारी समझते रहें। कमसे कम १०० वर्ष तो इच्छा पूर्वक हम धार्यजीवन व्यतीत करें । दीनताही दर करनेका ध्यौर उपाय भी कौनसा हो सकता है।

र- रसकेलिए बावस्यक है कि हम कभी यह न समम बेठें कि हम इत्तरत्य हो चुके हैं। घरन सदा अपने पितासे युद्धिको बेरित करनेके जिए प्रार्थना करते रहें कौर धुद्धिकी पवित्रताकी कसौटी क्या होगी ? यही. कि हम ध्रपने समस्त कर्मी और धर्मीको परमातमाके धर्पमा करदे । प्रभी ! तेरी शक्तिसे सारा संसार चलता है । हमारी तेरे विना कोई गति नहीं। तेरे दिये हुए प्रकाशसे हम ध्यपने कर्तव्यका जितना पाजन करते हैं, यह तेरसे द्विपा नहीं । भगवन, तु हो हमारी शरण है। इससे प्रधिक हम थया कह सकते हैं। भगवन, तुम वास्तवमें ब्रानन्द्धाम हो । छुपा करो, हम सर्व प्रकारसे धाएके चरणोंमें बैठनेके योग्य यन सके । यह भाव है, जिसे गुरुमन्त्र तथा समर्पण मन्त्र सिखाते हैं।

१६. यह - धार्यसन्त्या कितने गौरयसे युक्त है! पूजाके तीन भाग होते हैं। स्तति, प्रार्थना धार उपासना। स्तृति यथार्थ स्वस्पके वर्धनको कहते हैं । प्रार्थना धपनी निर्वेजताको धानुभय करके उसे दूर करनेकेलिये बलका मांगना है। उपासना प्रमुक्ते स्वरूपमें निमग्न होनेका नाम है। ष्मार्यसम्पामे तीनों [गुर्योका ठीक २ समावेश होजाता है। मन्त्रीका कम इतना सुन्दर है कि जब जिस भावकी अपेड़ा इर्यमें होती है, तभी यह हमारे सामने आजाता है ।

करते हैं कि प्रभुको हमारी खुशामिदकी अपेता नहीं है। यह ठीक है, पर पूर्वोक्त सम्ध्याका भाव तो विधि पूर्वेक प्रापनी सोई हुई शक्तिको जाग्रत करना और धपने धसली स्टब्स्पको क्राप्त करना है। यह सा एक प्रकार से आस्मिक व्यापाम है । सारा मज, विद्वेष धौर घावस्य दूर होकर, शुद्ध धारिमक ज्योतिका प्रकाश होने लगता है। लोकाचार यह है कि मांगनेसे पूर्व बढे प्रादमीको प्रसब करनेके लिये चापल्सीकी जाती है, परन्त ग्रार्य सन्ध्याका पहिला भाग प्रार्थना रूप है । स्तृति अध्यमें है । यस्तृत, लोग स्तृतिके शास्त्रीय ताल्पयेते ध्रपरिचित होनेसे ही इस प्रकारकी साम्यजनक चाणकाप करके धारिमक उपनिके मार्गकी रोकर्ति हैं। २१ आर्थसन्ध्याका इतना महत्त्व होते हुए सी धार्य लोग पूरा २ लाभ नहीं उठा रहे। ऐसी शक्तिकी प्राराधनाका फल यह होना चाहिए कि प्रार्थ दीर्घजीयी. धनाड्य, यजवान, प्रात्मविश्वासी, सन्तोषी तथा उपकारी हों। ष्पर्यसमाजमें यह ग्रण सामदायिक रूपसे मौजूद है, पर दूसरे जोगोंसे व्यक्तिगतस्पमें मात्राका बहुत मेद नहीं । इसका कारण यह है कि सम्ध्या विधिप्रवंक नहीं की जा रही। २२ जयतक सन्ध्याद्वारा संकल्प शक्तिको जागत म किया जावे, तब तक केवल मन्त्रोंके उचारससे बारिमक लाम नहीं होसकता । इसके जिये खायरयक है कि हमें मन्यार्थका रपष्ट धान हो । विशेष चिन्तन तथा मनन द्वारा, हम उसका

विस्तार कर सकें । स्थान, प्रासन, प्राशायाम आदिका हमें परिचय हो। परी श्रदाको सगाकर, हम भ्यान करें। प्रापते जापको पुत्र कि इस कहां है और इसने क्या करना है। यह निश्चित बात है कि ऐसा करनेसे ग्रन छाग पड़ता है, धन्त.करण शुद्ध होकर, पूर्ण आरिमक चन्द्रकी चांद्रनीमें चप्रकने जगता है।

२३ इन पातोंका विचार न करके, विना समक्ते दो चार पल चैठकर उठ खड़ा होना सन्ध्या नहीं हैं। यह फेयज अपना ही उपहास नहीं ऋषि त प्रार्थसमाजक साथ धन्याय भी है। सारे संपदायोका हमने इस लिये खगडन किया कि उनमें पूजाका प्रकार चैद्यानिक नहीं है और प्रांधविश्वाल प्रधिक हैं, पर क्या एक ग्रार्थका डीवः शीतिये संध्यां न <sup>कर</sup>

सकना कम उपहासकी धात है ?

२४ भारमाने विचारसे उन्नत होना है, न कि शब्दमावसे। प्रार्थमावको चाहिये कि उई द्वारा सल्लाको न सीखें । इससे उनका उचारण प्रजयतक भी ठीक नहीं ही सकता । उन्हें ध्रार्यमापाको ध्राप्त्य जानना चाहित्र ध्रीर देव जिपिमें ही मंत्रोंका ध्रम्यास करना चाहिये। छुद प्राचरणुके साथ प्रार्थीका शब्द हान प्रत्यायदयक है। स्वितिये जिन्हें संस्कृत भाषाका बांध नहीं है. उनका चाहिए कि इन्हीं विचारोंकी घरनी भाषाद्वारा इद्यम उपस्थित किया करें। हार्दिक भागीका प्रकाश ही भक्तिका सार है। शब्द और भाषा नो साधनमात्र है। मुख्य बातको सदा मुख्य स्थान ही देना चाहिए।

### ६-श्रार्यसभासद्।

१. जो मलुष्य धार्यसमाजक नियमों विद्यास रखता है और उपनियमों अस्पोदालुसार, घानती प्रापक निवित्त आग मालिक धार्यक पार्यक हानके रूपमें देता रहता है, वह धार्यक्रसासद् यननेका प्रविकार है। इसका यह स्मित्र हो है हि उसके प्राप्यक्ष तथा तथा तथा हो से प्राप्यक्ष मालिक प्राप्यक्ष तथा तथा हो से एवं पार्यक्ष तथा तथा तथा हो से प्राप्य जाना धार्यायक्ष है। माल यह है कि धार्य-धार्यक मालिक हो से प्राप्य पहुत खुले रखने चाहिये। जिनकी हमा धार्य हो उनके मार्गर्य प्राप्य न होनी चाहिये।

पूर्व, उसकी प्यापित किसी पाउतालाम प्रियह होने से पूर्व, उसकी प्यापित उसकी उपावताल निकाय कर केता है, येम हो जो सदान प्रायसिक उसकी उपावताल निकाय कर केता है, येम हो जो सदान प्रायसिक्षास्त उपायसिक्षाद्व उपायसिक्षाद्व अपायसिक्षाद्व अपायसिक्षाद्व अपायसिक्षाद्व अपायसिक्षाद्व के अपायसिक्षाद्व के अपायसिक्षाद्व के अपायसिक्षाद्व के प्रायसिक्षाद्व के प्रायसिक्ष के प्रायसिक्य

 इसके साथ ही यह स्पष्ट समझतेना चाहिये कि धार्यसमाज सज्जनताकी घोर मुक्ते हुए, मनुष्योंका ही समु-क्या है। सोलह खाने पूर्ण देवताबोंकी किसी मनुष्य-समाजमें श्रामा करना निराश होनेक लिये हो सकता है। पूर्यंता असुका मुख्ये । मनुष्या असुका मुख्ये । मनुष्या अस्त मुख्ये कि पूर्यंता का जार करता हुया, अपनी श्रुटियों को पूरा करता चले। आर्यंक्षमा सहोमें परस्य श्रुटियों हो दूसले हुए, उन्हें दूर करनेके लिये सहायता तथा भेरवाका हरमाय होना चाहिये, पर सहानुसति और समा इस सहायताका जायरथक खंग हो। जाही दोगोंके मति उपेता मृत्युकी सोही है, यहां होटी २ वातींयर मीपे चढ़ाते रहना भी स्थास्थ्यका चिक्र नहीं हो सकता।

४ धार्यसमाज रनना विशाल होना चाहिये कि इसमें सर्वे मकारके सामाजिक संगोंका समायेग हो सके। जो योग्य, क्षेष्ठ तथा अपिक प्रतिस्ता हो, वे खिकारी तथा दुरिहित खादि यनकर, साधारण समासदोंकी प्रेममे अच्छे मार्पपर चलनेके लिये मेरित करें, पर उनके हुर्दम पूणाका भाव तिनक भी न होना चाहिये। उन्हें यह समझना चाहिये कि इस आपंकरणालयके निर्देश्चल करने चाले यह है। यह येय, वैय नहीं, जो रोगीके रोहोंगर पहना होना तो इस पाले हैं कि प्रयोक प्रकार होने चहने होना कर निवान करके प्रेम तथा उस्ताह पुरेक विकित्स करे। हम यह स्त्रीकार करने में सामाजिक स्त्री की सम स्वार्थक सामाजिक स्त्रीर कर प्रवास करने में सामाजिक स्त्रीर कर प्रकार के प्रकार के स्त्रीर कि इस सार्थकमाजर्म स्वारिक, मानाविक, सामाजिक स्त्रीर कर प्रकार के सामाजिक स्त्रीर कर प्रकार कर सामाजिक स्तर स्त्रीर कर सामाजिक सामाजिक स्तर सामाजिक सामाज

४. जय यह रोग दूर हो जावँगे, तो हम स्टस्प प्रणांत प्रपोन प्राप्त होजावँगे । उस समय हम सव प्रण्यनीस प्रटक्त, प्रदीन, निरपेत प्रोत स्वतन्त्र होंगे। परियुक्त जावशिवरके प्रमृत्तराग्वरमं स्नान करते हुए, उसकी प्रयोक्तका आस्वादन करेंगे। शास्त्रीमें इसे मोत्तका नाम दिया गया है। इस जनस्याको पूर्व नीरोगता कहा आसकता है। पेस नोरोग आलाभेको धार्यसमाजका समासद् यननेको क्या आस्वस्वकर्ता है?

६. इसविये साधारण मनुष्योंकी खबस्यामें, जो नित्य उदातिकी रुच्छा करते हुए, कुच्छ न कुच्छ पुरुपार्थ भी करते रहते हैं, जिनका धार्यधर्म की पवित्रतामें पूर्ण विश्वास है और जो धार्यसामाजिक नियमों तथा उपनियमों को मानसे हैं, उन सबको धार्यसमासद् बननेका पूरा ध्रधिकार है। उन्हें बाहिर निकालने या घूलांकी दृष्टिसे देखनेका प्रयद्धा था स्वभाव स्वयं प्रानार्यभावका प्रकाशक होगा। चास्तवमें होना तो यह चाहिये कि ब्राह्मण्ये लेकर मंगी और चगडाज तकके लिये प्रार्थसमाजका द्वार खुला होना चाहिये। केयल जातिके धाधारपर ऊंच धार नीचका भेद करना, धायधमेकी शिलाके विद्या है। जिस चराडाजीने वयाँधनके कर्तनेपर पाराडवाँके घरको धाग जगानेसे इनकार किया था, उसने यह स्पष्ट कर दिया था, कि छोटी कही जानेवाजी जातियोंमें भी आर्थ-हृदयका निवास होता है । संक्षेप यह है कि श्रार्थसभासरोंको आर्यजीवनकी ज्योतिके सागे ही शुक्तना चाहिये । इसरे कुल, धन मादिके भेदको सदा पीछे हटा कर मार्थत्वके नातेसे परस्पर धर्माञ्जसार, यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये।

 णायसभासन्का खार्यसस्यमें , नियम प्रवेक उपस्थित होना खावश्यक कर्त्तस्य है । मिलकर यह, संन्था स्या प्रार्थना करना खौर प्रमुक्ती मिलके गीत गाना सामाजिक 44

पक्ता तथा परस्पर मातुभावका बढ़ाभारी साधन है। वर्ष सञ्चन इन बातोंमें सम्मिलित न होकर, देवल व्याख्यान सुनतेके जिये जाते हैं। इन्ह पेसे होते हैं. जो इस भागमें बाजस्यके कारण शामिल नहीं होसकते और कई बार सने हुए होनेके कारण या प्रापेन प्रापेको प्रधिक योग्य समक्षानके कारण. व्याख्यानीर्म रुचि नहीं रखते। किसी तरह भी हो, सत्सग में न धानेसे धायसभासद्का सामाजिक भाषकम होता जाता है। येसे समासद्देश यद जानेसे सारा समाज दीजा पड जाता है। इसिजिये प्रत्येक धार्यको चाहिये कि इस शिथिजताका कारण र परे ।

 नियमपूर्वक दानका देना बार्यसमासद्की जागृतिका दूसरा चिह्न है। उसे घाएनी घायका दशारा धौर शतांश ठीफ ठीक निकास कर सार्यसमाजके कोपमें डाल देना चाहिये। इसके लिए उसे किसी प्रेरणाकी धावश्यकता न होनी चाहिये। प्राज कलका रियाज सन्तोपजनक नहीं। दानमें बबायका करूठ धर्थ नहीं । शतांश दिये विना तो समासदीका द्मिषकार ही नहीं मिल सकता । बस्तता यह दान नहीं है। यह प्रवेश-शुक्त है। श्रदाले युक्त होकर, ब्रायंसमाजके धार्वजनिक कारवींको चलानेके लिये दशांश या उससे अधिक देना ही दान कहला सकता है।

🤏 पंचमहापञ्चोंका यद्याशकि निस्य करना, जागृतिका तीसरा चित्र है। समयाके विषयमें पूर्व कहा जा खुका है। दूसरे नित्यकरोंने पृत्तिकी अधिक बात है। छोग खर्चसे यूरी बरते हैं। अग्रिहोत्रपर यहि अधिक स्वयं न किया आसके

ती उसे छोड़ म देना चाहिये । शास्त्रने येसे उपाय बताये हैं, जिनसे एक पैसेसे भी कम खर्च करनेसे अग्निहांत्रसे आस्मिक लाभ उठाया जालकता है \* । साधु, महात्मा, पुरोहित, डपदेशक तथा अस्यागतको अद्धा पर्यक घरमें ले जाहर, सेवा करलेका भाष अर्थसभासरोमें यहत कम दिखाई देता है। प्राचीन आर्योवर्लकी यह यदी दोत्मा थी । परिवारमें धर्म-प्रचारका यह बहा साधन है । माता, पिता, तथा गुरुवनांकी सेवा पित्यश है। इसके ठीक चलनेसे कलमयींदा ठीक रहती है। पद्म पश्चियोंके पालनसे मनुष्यमें सर्वात्मभावका विकास होता है और वह श्रीय ही आस्मिक लक्ष्यको पात कर लेता है। इसी प्रकार नैमित्तिक कर्मकाण्ड, संस्कारादिका ठीक रीतिले करना प्रत्येक आर्यको आवश्यक समझना चाद्यि । येसा करनेसे उसमें आर्यत्य बढेगा और लोगीपर उसका प्रमाय अच्छा पढेगा। वह आकर्षणका एक फेन्द्र पनकर, जीवनके विस्तारका करने बाला होगा ।

करने वाळा होगा।

र्०. और, असमें उसे मयता करना चाहिये कै.
दूसरों साथ मळी मानित संगठित हो सकी। अकेली ट्रिकी,
दूसरों साथ मळी मानित संगठित हो सकी। अकेली ट्रिकी,
वादे बहु बहुत पत्ती हो, दूसरें किर चीड़केंचे सिवाय कोर्र उपयोगिता नहीं, पर पक २ ईट सोमेण्ड और चूनेसे संगठित होकर, सुन्दर भवन राष्ट्रा कर देती दे। यदी अवस्था अस्टिमासदोंकी सामाजिक संगठनके विवयमें होनी चाहिये। इसका पत्त ही समोजित जात दें। मृत्येक व्यक्तिको दूसरोंको अपनेले मिख सम्मति रखानका अधिकार

देखी, पेदिकासम सम्ममाकाकी सेन्यमप्तिपिका प्रष्ट ०४००६ ।

देकर, प्रेमपूर्वक उनकी बातको छुनकर तेलिना चाहिये। हठयमी और दुरामद छोड़कर सामाजिक कार्योमें बहुत्समतिके और व्यक्तित कार्योमें सत्यके अनुसार स्वयहार करता इंगा, आर्यसमासद बस्तुत आर्यसमाजका एक स्तंग होगा। यद नमुना है, जिसको सदा अपने सामने छक्ष्य बनाकर रखना चाहिये।

## १०--धार्य-मन्दिर ।

१ यदि इममें पूर्व लेखोंमें चार्णित प्रकारसे आर्येख पूरे रंगमें पैदा होजाता है, तो हम जहां भी हों, अपना संदेश दूसरों के कानों तक पहुंचा सकते हैं। धर्मनचारमें मुख्य साधन आर्थजीवन है, परन्त जहांतक कार्यकी संगठित कपसे चलानेका सम्बन्ध है, कई एक उपसाधनोंका भी विचार करना आवश्यक होगा। इनमें से ठीक प्रकारके मन्दिरीका होना षदा उपयोगी साधन है । प्रत्येक स्वानवर आयौंको चाहिये कि ये मन्दिर चनार्वे । यदे २ नगरीम, यदि हममें सामध्ये हो। तो पकले अधिक भी मन्दिर होने चाहिये, जो मन्दिर यन शके दें, उनकी पनायटके विषयों तो अब अधिक परिवर्शन करना कराना कठिक होगा। आर्यसमाजकी प्रान्तीय तथा सार्वदेशिक समाओंको अपने योग्य शिल्पशास्त्रियों तथा पण्डितों और महारमाओंकी समातियोंसे एक आहर्श चित्र तय्यार कराना चाहिये, जहां २ नये मन्दिर वर्ने, उसीके अनु-सार दोने चाहिये । वर्तमान अयस्थामे आर्यमन्दिरीमे इछ

समानता तो होती है, पर बहुतसे स्थानींगर साधारण घरोंसे बनकी विदेशयता दिखाई नहीं पड़ती । जहां तक होसके, बार्चीन मन्दिरोकी बनाबटका अग्रुकरण करना उपयोगी होगा ।

२. प्रत्येक मन्दिरमें अधिवेशन करनेका बीचका बड़ा कमरा हो, उसके एक ओर पूर्वाभिमुख बड़ी सुन्दर तथा उच्च आसनपर ब्यासपीठ या वेद-वेदी सजी हो । इस वेदीकी दालकी छतके अतिरिक्त अन्दरसं गोलाईमें एक और छत हो. जिससे यह एक पृथक मन्दिरसा प्रतीत हो। इसका चबुतरा बढ़िया से बढ़िया पत्थरका और छत तथा कारेंब बढ़े अब्छे मकारसे बने हो। कम्बी चौकी पड़ी हो और उसपर उत्तम बख विछा हो। इसपर स्थूलाक्षरोंमें उत्तम रीतिसे छपी हुई वेदोंकी पुस्तकें हो इनके ऊपर किर सन्दर परत पड़ा हो। पुस्तक बाँचने वाळेके लिथे खौकीके पीछे सुन्दर आसन बना हो । इसी भयनमें धेदवेदीके साथ ही यहमण्डप हो; उसके अन्दर पका कुण्ड यनचाना चाहिये। इसके चारी ओर मेखला हो और जलकी काली हो। ऐसा प्रयन्थ होना चाहिये कि जब चादे उसे थे। सके । चार्री ओर आसन टंगे हुव हों। यग्रशासका चवृतरा कमरेके फर्शसे कछ ऊँचा हो । मन्दिरमें समिधायें तथा हचनका सामान सर्वदा विद्यमान रहे । गुद्ध हवनमंत्रकी प्रतियां कुछ संख्यामें मौजूद हो। वर्तमान स्थितिमें जिन पात्रीकी आवद्यकता पहती है, उनकी सुची सथा आदर्श सभाको ही निश्चित करना चाहिये। तद्नुसार सब पात्र प्रत्येकमन्दिरमें रक्खे जावें। वही थड़ी केन्द्र संस्पाओं में वे समस्त पात्र रयनेका यत्न करना चाहिये, जो प्राचीन यझाँमें प्रयुक्त होते थे। प्रति दिन साम

प्रातः मन्दिरमें अप्रिदेष होना चाहिये । उस समय जो आर्य-समासद् पहुंच सकें और विदेश करके वे जो नित्य प्रत्यर अग्रिहोज न कर सकते हों, अवदय प्रपारे। अद्वासे तथा उब स्वासे येद मन्त्रीका पाठ हो। कुण्डको नित्य द्युद्ध करके रखना चाहिये।

- ३. आर्थ मिन्द्रोमें एक बड़ा घण्डा लगा हुआ हो। मित दिन अप्रिहोमके समय इसे विशेष शांतिसे बजाया आये। यह मिन्द्रके ऊपर गोलाईमें लगा हो, ताकि इसकी मूँतती हुई प्वति सब स्थानीपर सुनाई दे। साप्तादिक तथा विगेष उत्सर्वोक अयसरपर भी इसे निश्चित अकारसे बजाया आये। यसा प्रवण्य होजानसे जनताको सुचना होजाती है और यह मपा लामदायक है।
- ४. दागरे कमै-काण्डकी युगी विविध्य तुर्देशा है। प्राप्त तो कोई सामय ही निकित नहीं। शास्त्रकी बात आप जाने दीजिये। क्यायदारमें सिद्ध पहतुकी हो प्रमाण साम सकते हैं। नियम पूर्वक डीक सामयप सान्या आहे करने याले बहुत कम हैं। जिसाहोत्र प्रत्येक घरमें होता चाहिये, परानु कहीं होता है। एप्टेंक वजनेसे जहां सामयकी स्वचता होगी, वार्ष दिखा देशों आलस्य दूर होकर घर्ममें प्रमुखिक युग्न जानेकी सम्माचता है।
- भ जिल समय में मुसलमान मार्सिकी बाँगको या हवाईयोंके पण्टोंको सुनता है, तो मेरे विश्वम यक विशेष बहास पैदा होता है। चीनले लेकर मराकृतक यकही प्रकारके और यक ही समय, कैंचे क्यानयर खड़ा होकर मुख्य बांत हेता

है। रिवेशार प्राप्तः ही पिजीयों से मधुर प्यंत्र जानी आरम्भ होती है। किसी देशमें चले जाओ, आपको प्रतीत होगा कि मधित और गिजीयों समेर सामता पाई जाती है। पिताया बदल जाता है, बोली यदल जाती है, पर पक यस्तु यही रहती है और यह इन खोगीका मन्दिरके साथ सम्बन्ध है।

मामिकक भाषोंकी पुष्टि चाहता है, यहां इसके लिये पांहरका आकार भी आवद्यक होता है। कर वार पांहरका आकार अस्ति धर्मको अपने स्थामले हटा देता है। हमें यहा करना चाहिये कि मुख्य पातें मुख्य रूपते की मार्थ और गोण वातोंको मी अस्ति स्थान मिस्रता रहे। यह नहीं हो सकता कि चाहिरके कार्योको विल्कुल छोड़ दिया जाये। कह वान ममुख्य पाखण्ड होड़ता र क्ये पाजण्डका विकार पन आता है। मस्त्रक बातों पालण्डको ही समझना स्वर्थ पक यहा पाखण्ड है। दुखिमान चह है, जो स्वय प्रकारने आन्द्रश्य कार्योमें ठीक प्रकारने समता स्थापित कर सकता है।

७. मिन्द्रॉम पुराने आये रियाजिक अञ्चलार जलका यायायोग्य मदम्य होना चाहिये। कुछ कुदाकि या क्षत्रके आस्त्रत तथा कुछ जल-पात्र भी मांजुद रहें। इसका मयोजन यह है, कि छोगीको आपके मिन्द्रिम बंधिक सम्या आहि करनेका पूर्ण होती मिलना चाहिये। मिन्द्रिम सर्व मकारकी छुदिका पूरा दक्ष्य हो। किही हुदिका पुरा दक्ष्य हो। किही हुदिका पुरा दक्ष्य हो। किही हुदिका पा स्वार्य के सम्यान के सिक्स मिन्द्रम से प्रार्थ के स्वर्ण हो। किही हुदिका पा स्वार्य के सिक्स मुक्त विद्याजना का स्वार्य हो। किही हुदिका पा स्वार्य के सिक्स मुक्त विद्याजना का स्वार्य के सिक्स मुक्त हो। सिक्स हो हुदिका पा स्वार्य के सिक्स मिल्ट मिन्द्रम से स्वार्य के सिक्स मिन्द्रम से सिक्स मिन्द्रम सिक्स मिन्द्रम से सिक्स मिन्द्रम सिक्स

निश्चित और अलग स्थान हो। वहां मन्दिर अवाद्धि हरकर यनें हैं। और समीप ही जंगल हो, यहां विशेष प्रवन्धकी हायद आवहरकता न हो। उपनगरोंने तथा गाँबोंने मन्दिर पुथक स्थानिए बताने अन्छें हैं, यहे नगरोंने जैसा सम्मव हो. यैसा कर लगा चाहिंग।

८. यह इमारा यल होना चाहिये कि हमारे मन्दिरोंमें नित्य वेदकी कपा हुआ करे। आजुनिक जीवनका विचार करते हुए भी यही उचित मतीत होता है कि मात काल ही हसका प्रचन्य किया जाये। हमारी जनता तीन भागोंमें निमक हैं। सकती है। चयम व्यतरों, क्कुलें और कव्हरियोंमें जाने चाले, दुसरे कुकानदार और तीसरे कारीगर या मजकूरी वेदाा लोग।

९ इनमें सबसे अपराधी दूसरा विभाग ही प्रतीत होता है। अप्यायक, वकीठ तथा द्वरतरांवां यक करनेपर समय निश्च होता है। अप्यायक, वकीठ तथा द्वरतरांवां यक करनेपर समय निश्च होता है। प्रता कराय समय निश्च होता है। प्रता समय कर कराय करने हैं, पर दूकानदारों हा विश्विच हात है। प्रता समय कर प्रति है प्रता समय कर करते हैं। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम और इमाण तो यह बाबू लोगोंका प्रशा समय है। व्यायाम कर करते हैं। अपरात करते हैं। अपरात करते हैं। अपरात करते हैं। अपरात करते हैं। व्यायाम कर समय समय करते हैं। व्यायाम है। व्यायाम कर समय नियमित करते हो प्रया करते हैं। व्यायाम है। व्याय लागों समय नियमित करते हो प्रया करता चारिया है। व्याय लागों समय नियमित करते हो प्रया करते हों है।

बहानेका ये समय निश्चित करें। इनके मनमें कुछ स्वामाधिक अदा अधिक ही होती है। इन्हिंच प्राप्तः करावा ज्ञाय प्रवच्य होगा, तो सभी शनैः र छात्र वहराय करेंगे, पर यह कीर्र वात नहीं कि कितने सुनने जात हैं? जभी आयंस्ताजने जो जातिकी अदाचा बहुत कम कल चला है। चनैका काम समझ कर, मिन्दों में सरक रीतित इन क्याओं के सित्य चल पहुंचा सुनने पाछा जनता स्वयमेष पैंदा होगी ।

मन्दिरकी शोमो है, परम्तु यहांपर हमें यह विचारते काम छेना होगा। चुना हुआ, हमाध्यप्रद साहित्य ही अकागरियों में और मेज़ीयर रहना चाहिये। याचनाळय निःगुक्क हो, परन्तु जुसकाळयका यांपिक चन्द्रा तथा हुळ निशेष नियत होना चाहिय। आर्यक्षमासद् रहते मुक्त किये जा सकते हैं अथवा छनकी दूर पम की जा सकती है।

११. प्रत्येक मन्दिरके साथ,जहांतक बन सके खुला ऑगन लव्यय होना चाहिये। इसमें स्वायामका मुख्य करने स्वेद्यीय हेगार पूर्ण प्रयन्त्र हो। वाचनाल्य तथा स्वायामकालांक समय इस तरहाँ जोड़े जा सकते हैं कि होगोंमें समय। और आंगनहोत्रका मचार भी हो सके। स्वायामकालांका पूर्ण प्रवन्य होनेयर कुछ शुरुक स्थाकर यक योग्य शिक्षक भी रखा जा सबता है।
१२. मन्दिरके साथ करें हुए एक कमरे यात्रवाँ है।

रूर. मान्दरक साय डम हुए कुछ कमर यात्रयाक्षे आरामके लिये हों। इसमें निवासके नियम लिखे हुए लटके केंद्रे । इस निवासीमें काम्या जाडिये बयार्गाक समितिल द्वांता भी लिखा हो। यात्रियों के आरामके लिये अपनी दशाके अनुसार चारपाई आदिका द्वांता भी अच्छा है। यद कमेरे शुद्ध हों और जब कोई यात्री आये, तो उसे खोलकर स्थान देविया जाये। यदि विजली आदिके महाशका प्रवच्च हो, तो उसका शुरूक लगाना चाहिये। समाडमें पक स्थापी राजिस्टरपर पर प्रयोक वाजीका नाम और पता लिखा जाया करें। यदि यद समीजेको कछ दान है, तो यद भी वर्ष लिखा जाया करें।

१३. यह प्रायेक मन्दिरके आयदयक अंग है, इस सारे कार्यका ठीक चलानेक लिय प्रायेक प्रान्तरक साय पर विद्यान प्रियोद्धितका दोला ज्यावायवक है। मन्दिर सार्यदा प्रता हता जातिये, कोई जिल्लासु अथवा और कोई जब आये, तो प्रतिक्रिक असे आपे प्राप्त अपेर कोई जब आये, तो प्रतिक्रिक जिल्लासु अथवा। अपेर कोई जब आये, तो प्रतिक्रिक विना प्रान्तिय अपया। आया भी मही पहला इसके लिये पेस प्रतिक्रिक विना प्रान्तिय कर करें होते हों, जो अपने अच्छे अपने अच्छे अपयो अपयो अपना से के विन से से होंगे, जो अपने अच्छे पराह्म होंगे अपने अच्छे अपना से मां बना सकें।

रेश वस्तुतः यह सारा आइःबर उसीकेलिये तो है। इस सवका यह मयोजन है कि योग्य पुरोहित वहाँ बैठ कर अपना ममाय पेदा कर सके । उसमें इस कार्यमें उपयोगी गुणोंका पाया जाना बड़ा आवस्यक है। यह पवित्र जीवन बाज तथा नियमपद नित्य कर्मी हो। उसे पड़ने पड़ाने तथा क्यामें रुखि हो। यह संपन्नी और निलोंस हो, स्वायाम आदिमें उसकी मीति हो। यहि यह येपक भी आनता हो, पर पेदोक होर दर आजीविकांय न करता हो, तो और भी अज्ञा है।

१५. मन्दिरका पुरोद्दित यह व्यक्ति है, जो अच्छा

रह कर यहा करवाण कर सकता है। सभासहौं के अन्यर धर्मकी उग्रेति और भीतिको जीवित रख सकता है। उनकी संवयाने बुद्धि करके अप्रेंसमाजक विकास कर सकता है। प्राचित्रों के द्वारा दूर र तक आर्यसमाजकी कीविंको पर्द्रचा सकता है। अता वेसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसमें पिया-मातिक साध्य तपका साधन मी किया हो, जन्मया छोमादिक साध्य तपका साधन मी किया है। जन सम्बे पुरीदित होने, स्व ती पस्तुतः यह आइसी मन्दिर आर्थ जीवनके केन्द्र वन सकते हैं। केवल हैं हैं। केवल सम्बे प्राचित्र केवल सकते हैं। केवल हैं होने सम्बन्ध स्व सकते हैं। व्यक्त स्व सकते हैं। व्यक्त सम्बन्ध कावता है। जन उनके पीछे

पक जीवित जागृत व्यक्ति कला घ्रमाने चाला माँजव हो।

१६. अतिधिशाला, स्वायामदाला, पुस्तकालय तथा पाणनालयके सामने पूपक २ कार्यके पूपक २ दान पाप प्रक् कर के लो रहने चाहिये, लोगोंमें दानको मणुक्ति होती है। पर्यक्त स्वायका मणुक्ति होती है। पर्यक्त सामने मणुक्ति होती है। पर्यक्त सामने मणुक्ति होती हो। पर्यक्त एदा नहीं कर सकते। इत साधनी द्वारा लोगोंको अवसर मिलला है कि पे पुण्येक भागी बन्ने और साधनीनक कार्योमें सहायक हो सकें।

हराको पढ़ कर अवनेले यह प्राप्त करना साहिए कि तरि होते र मेरा मनिद सेरे पर्मेका केन्द्र यस सकता है या नहीं है प्रीत नहीं, तो क्यों ? इस क्योंका उत्तर सोख कर, दुटियोंको पूरा करके को प्रीय कार्य हमारे साहि कर, दुटियोंको पूरा करके को प्रीय कार्य हमारे साहि है, उसे ठीक कर ठेवा चाहिये। इस पृथिक तीन स्तरम हैं—प्रथम पन, दूसरा पुरुषार्थ और तीसरा पुरुषार्थका प्रेरक सथा पुरोहित। रन सब कारवीकी आर्यसभासद्देनि सहयोग और संगठनसे उपस्थित करना है।

# ११-श्रार्य-सत्संग श्रीर संगठन।

१ सरसहके चारनोंमें असंख्य गुण गांवे गये हैं। यह कोई ऐसी चान नहीं, जिसे हम स्वयं अञ्चनन ज्ञारा न रेख खरेंगे हों। शेल ऐसा मस्त्राय है, जिसे अपने जीवन के अन्दर कुछ घटें या मिनट ऐसे स्थतीत हुए २ स्माण नहीं हैं। सन्दते, जय किसी विशेष पुरुषकी सेवामें देंडे हुए उसने विश्वमें बतते हुए शीति प्रवाहका आस्त्राहन किया है। है।

२ आर्थसमाजमें ऐसे महालुमायांचा वस्तुता अमाप है, सिनके आर्वपंत्री जनता स्थत एव प्रमाणित होती हो। अजनों और व्यापयांचें की कमी नहीं। आयोंकी श्यापता होती हो संसार मस्य प्रमाय पेदा कर सम्बाद्धि। बहु र उत्तरा वहुँ समारोहसे होते हैं, सहलों प्रमुख्य उनमें सम्मालत होते हैं। प्रसिद्धस प्रसिद्ध पका लोग वहां पर निमन्त्रित होते हैं। वहां अच्छा प्रपन्त होता है, पर इस सारों होड़ पूर्वक पीछे पेती। प्रचायट पेदा होती है कि यस, पड़े २ किर दूबरे अस्वकें समीप ही जाइक आंखें उपायती हैं।

 इलका यह अभिगाय नहीं है कि महोसर्वोका और सम्मेलनीका महत्त्व नहीं है । यह अयहय होने चाहियें ! इनके आगुरि पैदा होती हैं । सेसारका चहुत सा ओवा हुआ भाग भी कुछ चेतन होने लगता है। सामाजिक लाग भी कम नहीं। संगठनका बीज येले हो पहुता है। मिलकर कार्य्य फरनेका स्थापन परिवक होता है। सब कार्य्य स्वलिये रार्दे फेवल आस्त्रमर, पालण्ड और दिलाघा कहकर यन्द्र नहीं करोन चाहिये।

- - ५. इस मध्मेलनमें स्थानिक समाइके प्रधार संबंधी बारवंकी समालेखना की जांच ! समीय २ के उपनगरी तथा मामीक अन्द्र प्रवार केंद्र हो रहा है, इसपर विचार किया जांच । प्रत्येक समास्त्र पृथक् २ अपनी द्वायरी हेकक अपना कार्य सुनावे । अपनी २ आयेक अञ्चल हानकी व्यवस्थान

مى

पूरा च्यान दिया जाये। छिद्राग्वेयणके भावसे नहीं, बर्ग्य परस्पर उपतिके विचारको सामने रखकर, आचार व्यवहार सम्बन्धी सब पातें वहाँगर स्पष्ट की जायें। आगेके छिए वर छिपे जायें। प्रत्येक समासदृका कार्य्य निश्चित किया जाये। पूर्योक आपिजीवनको पूर्ण रीतिसे समाधेश करनेका यक करना

वया उपायोका विचारना ही येले सम्बेळनीका ध्येय हो।

६. इस यार्षिकमहोसवके सर्वसायारण कार्यक्रमके हो माग हो। आर्यधर्मका सन्देश विविध दृष्टिकोणींस लेग्गोंको सुनाया जाये। माधीन आर्याववेका गीरव-शाली वृत्तान्त तथा आर्याववेका गीरव-शाली वृत्तान्त तथा आर्याववेका नित्तान्त हो स्वारंक स्वारंक स्वारंक स्वारंक स्वारंक पर्याविध हो स्वारंक श्रवंक साथिक स्वारंक स्

७. इस कार्यक्रमसे लोगोका झान ठोस होगा। वेषळ ऊपर २ सॅरने पाली हाहा न रहेगी। बेलनेवाले योगवतासे तप्पारी करके आयेंगे। लगाप दानाप बकवास न होगा। सरवासत्यकी परीक्षा करनेके लिये अनुकुल पालु-भण्डल पेंड्रा होता जायेगा। यह अच्छी तरहेस हमें मनमें पिठा लेगा चाहिये, कि हमारे आर्थ होनेका फल किसी का हिल दुलना न होना चाहिये। हमें तो अपने मार्कियंवकसे विद्याविया तथा उदासीनोंक ह्रयोंको अपनी और खींचना है। हम महास्वव केषळ हम विवास्ते स्वाति हैं कि क्षां पिढेले आर्थे रद बनें और अपनी उद्यतिके लिये नृतन जायृतिका अंग्र भारण करें, यदां दूसरे यहें भारी जन-समूद्रमेंसे, जो अभी कर्मद्रा शिक्सके समान निक्षक लड़ा है, नये लोग आर्यस्वके श्रदाळू वर्ने और दीक्षित हों।

९ सम्मेळन तथा महोस्वयके अवसरवर अपनी मुद्धर प्राणील यानेयांक होना होगाखी बात है, परन्तु विदेप योग्य न्वित्योंको छोड़कर साधारण मजनीक लोग बीचने कर्या चौड़ी ज्याच्याओंसे परहेज ही किया करे, तो अच्छा है। उनको यही यत करना चाहिये कि उनका दान्द्र स्वष्ट, सरक, हृदयतक पहुंचनेयाला और अभिनायसे पूर्ण हो। इसके लिये क्वक तुकल्ली और नाटकी गाँतीका माना ठीक नहीं रहता। यह कितने छेदकी बात है कि आर्थीमें मान-विद्याको इतनी दुईग्रा हो रही है। माने, मानियोंके उपरेग्रा तथा पवित्र चरित्र, मनुष्यमात्रका मेम, स्वयमं, स्वज्ञाति, स्वदेशकां महिमा तथा आर्थयमंत्रा गीरप स्वादि इत मजनीर्हे विषय हों। यहां किर स्मरण रिक्षिय, मर्मन्येची गीतींकां कमें गोने नहीं देना चाहियं। पस्तुता हुम मजन स्वाद्धि सुनते हैं कि गानकी मिडास हुमें अपनी और खींचे लिये जाती हैं। इत पवित्र विक्तां घर्म-अवारका साधन बनाओ। गार्छीगिळांच अपनेंद्र स्वित्रमार्ग आते हैं।

१०, वार्षिक महोलत्याँ तथा सम्मलनीय आर्थ-पुरुषोम विशेष उस्साह दिखाई हेता है। महरव पूर्ण व्यापनात्र सेति हैं और जातीय समस्याजाँको सुलहाने पाल महतान मी स्वीहत होते हैं। उस समय तो महीत होता है कि अव मैदान मारा गया, पर जब फिर दूसरा उस्तय आता है. तो उन्हों बानोंको दुहराया जाता है। हमारा कर्म और स्वित समार महाबोंका साय सही देता। इस दुटिक साराको मालूम करके हते ठीक करना आयश्यक है।

११. पक महोतसपको दुसरे महोतसपके लाप कोर्र संपंप नहीं होता। जैसे दिन और रातका, सताहके दिनोंका, यर्पक मासोंका और अनुजीका परस्य काम और संपंप होता के वित हमारे उत्तर प्राप्त के वित हमारे उत्तर प्राप्त के वित हमारे उत्तर प्राप्त के वित हमारे अपने के वित हमारे के वित हमार हमारे के वित हमारे के वित हमारे के वित हमारे के वित हमारे के वि

इस कमीको पूरा करनेका उपाय दैनिक और साप्तादिक सरक्षेपीका बचार और सरोाधन है।

१६ इस समय दैनिक स्त्संगका रियाग न दोनेके स्वान है। हमारे हां मिन्द्रा तथा धर्मशालाओं में, पुरानी प्रधा आमी कुच्छ २ मौजूद है। आप लोगोंने न वेचल इस पुराने स्वाना हों हों, परन्त शेले वस्ता अध्या अधित हों, सरन्त शेले वस्ता अधित धा, आर्थमन्दिरों से आनेला अध्यास भी गई। किया। अनिक स्वाना पर आर्थमन्दिरों से आनेला अध्यास भी गई। किया। अनिक स्वाना देश कार्यों हैन पहला है। एवंदर से शाम पुरानी होंगे अपने के आप पुरानी अधित पुरानी के लिए से से से प्रशास होंगे अधित होंगे होंगे अधित पुरानी के लिए से सिक स्वाना प्रशास होंगे अधित इसका परिवान यह है कि जिस स्पेयप में नया वाली न आंगे और प्रशास हो आसी है, पड़ी सामुदाविष अकारसे होंगे लगी है। है इसकी जोच परीन का आशान प्रकार हैं। कियी

स्वानके आर्ध्यक्षमात्रके समानदीकी स्वीको देखना आरम कर दो। मत दा वर्धमें देखी किनो पुत्रमा आर्थ समंभाव हो युक्ते दें आर किनो मंग मरती दोत रहे हें है स्थानीय समालद् किनो हैं और अन्य स्थानीले वहककर किनो आर्थ हैं है स्थानीय जायसे आवको निश्चित हो जोवगा कि आर्थसम न ज्यवहारिक क्यों किसी स्थानयर भी गदरा नहीं जारहा, करार २ अन्दर एष्ट्रा है, पर जन-समूरका धर्म नहीं पन प्रा

#### १४. विश्वस्थापी द्वेतिका अर्थयह नहीं है कि दो सहस्र नगरीमें आये समाजके मन्दिर हो और वहां पर दो

55

चार आदमी कमी २ आजाते हों। न होनेसे कुच्छ होना अच्छा तो है, पर हमारा ध्येय इतना ही नहीं। हमारा यह रुष्य दोना चादिये कि प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक देशमें आर्थधर्म जब्रु पकदे । यह सर्वत्र सर्वसाधारणका धर्म बने ! इस आदायसे यदि इम परीक्षा करते हैं. तो उदाहरणके

धार्थेदिय ।

लिये प्रवादेश या बगालका आर्व्यसमाज उन प्रान्तींका नहीं, वरन् पञ्जाब या संयुक्त प्रान्तका ही समझना चाहिये। शार

यदि इष्टिको सकुचित करते २, एक २ नगरके आर्यसमाज

पर ध्यान हैं, तो हमें पता चलेगा कि उन नगरोंकी स्थिर प्रजात

अभी तक आर्थ्यर्मको अपने जीवनके आधारके रूपमें

स्वीकार नहीं किया।

खियं छोगोको पढ़नेके लिये वेरित कर सकता है। छ: मास नियम पूर्वक पुरोहितके पढ़नेके प्रधान पहुतसे सज्जान अपने साम स्पाप्ताय करने और दूसरोको उससाहित करने योग्य हो। सकते हैं। पुरोहितका यह प्रयत्न होना खादिये कि संस्कार आदिके अयस्परोके सिवाय भी छोगोंसे अयस्य मिखता रहे। प्रायेक सज्जसने मन्दिरमं आते रहनेका अनुरोध करता रहे। याँ। २ समय आ जावगा जय कि आप-विश्वनका केन्द्र आप-मन्दिर, पश-वेदिका और तयस्वी पुरोहित यम जावंगे। केवल सुस समय आप्रधर्म मन्द्रप्यमानका प्रमे बननेकी शक्तिले युक्त हो। स्रवेता।

सरंक्षम भी अधिक सम्बन्धताले हो सकेता। जो प्रतिदिन आनेके अध्याक्षी हो आयेंगे, ये तो होंगे ही, परन्तु पूकरे भी अप कासे कम आठवें दिनकी अनुपरिधतिको यहुत हुए। समझने ठरेंगे। इस कार्यकेलिये अब विदोप पुरुषार्थ नहीं करना पहेगा।

१८. इत सार्संगका कार्यक्रम अति रोचक जीर गंभीर होता चाहिय। योग्यने योग्य काउना कथा या उपदेश करें । प्रत्येक वायायातांको चाहिये कि अपने च्याच्यानके जादिमें मधुर स्वरसे मन्त्रोंको पढ़े और बास्प्रते समर्थित करता हुआ, किसी स्वयंपकारी विवयस वर्णन करें। स्वरतन्त्र तिरंकुत प्याच्यान प्रामेंने विचा-प्रवारक कम होनेक कारण लेगोकी समग्र नहीं जाते। चनारोंने निस्य यही चर्चा रहनेते, समाजम भी आकर कर्दे ही सुनना खोग परंदन नहीं करते। 401

१५. विश्व ज्यापी होनेका अर्थ यह नहीं है कि दो सहस्र नगरीमें आयं समाजके मिदर हो और वहां पर दो चार आइमी कमी २ आजाते हों। न होनेसे कुच्छ होना अच्छा तो है, पर हमारा ध्येय इतना ही नहीं। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिये कि प्रत्येक प्रान्त और प्रत्येक देशमें आर्यधर्म जड़ पकड़े । यह सर्वत्र सर्वसाधारणका धर्म बते। इस आशयसे यदि इम परीक्षा करते हैं, तो उदाहरणके **ळिये ब्रह्मदेश या चंगाळका आर्घ्यसमाज उन** प्रान्तीका नहीं, वरन् पञ्जाव या संयुक्त प्रान्तका ही समझना चाहिये। आर यदि दृष्टिको संकुचित करते २, एक २ नगरक आर्थ्यसमाज पर ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि उन नगरोंकी स्थिर प्रजात अभी तक आर्यधर्मको अपने जीवनके आधारके रूप<sup>में</sup>

स्वीकार नहीं किया। १५. प्रत्येक आर्थ्यसमाजमें पुचपार्थी पुरोदितका दैनिक सरसंगका ठीक २ प्रबन्ध करना ही इस उद्देशकी पूरा कर सकता है। उसे चाहिये कि सर्व प्रकारके छोगीको आर्य मन्दिरोंमें आनेकी प्रेरणा करता रहे । वहांपर प्रात.काळ सन्त्या, प्रार्थना, अग्निहोत्र, मजन और कथाका कार्यक्रम हो। प्रायः एक या सवा घण्डेके अन्दर सब कुछ होजाना चाहिय। सार्यकालको फिर यह कार्यक्रम दृहराया जाये । सम्ब्या-पाठ नये महादायाको अभ्यास करानेके छिये है। क्रिन्हें आनन्द आने लग जाये, वे अलग २ घरपर या मन्दिरमें कर सकते हैं। पूरा पुरुषार्ध करनेपर भी, यदि समासद या अन्य लेग कम आते हैं, तो हरमा नहीं साहिये ।

१६. इसके खाथ पुरोहित स्वाच्यायमें प्रेम पैदा करनेके

लियं लोगोंको पढ़नेके लिये मेरित कर सकता है। छ मास नियम पूर्वक पुरोबितके पढ़नेके एकाइ यहत्व स्वक्राल अपने आप स्वामध्य करने और कृष्योंको उस्तादित करने योग्य हो सकते हैं। पुरोबितका यह प्रयत्त होना बाहिये कि संस्कार आहिके अयतरींके विद्याय थी लोगोंसे अयह्य मिलता रहे। प्रयेक सज्जनसे मन्दिरमें जात रहनेका अनुरोध करता रहे। अतै: समय आ जात्या जब कि आर्थ-जीवनका केन्द्र लाग्ये-मन्दिर, यद्य-वेदिका और तपस्थी पुरोबित यन आर्थेग। केवल जल समय आर्थभर्म मन्द्रप्यानका धर्म बननेकी हाकिले गुक हो सकता।

१७. वैतिक सरसंगिक डीक होते रहनेसे साताहिक सस्ता भी अधिक सफाइताल हो सकेगा। जो प्रतिदिन आलेके अध्याति हो तातिंग होते हों। परन्तु पूर्वरे भी अब फामसे कम आठवें दिनकी अद्युपिश्चिति हो बहुत सुरा समझने सोंगे। इस कार्ट्यकेलिये अब विदेश पुरुषां नहीं करना पड़ेगा।

१८. इस सासंगका कार्यकम अति रोचक और गंगित होता चाहिये योग्यके योग्य सज्जम कथा या उपदेश करें । प्रायंक व्यावधाताको चाहिये कि अपने व्यावधाताको काहिये कि अपने व्यावधाताको काहिये कि अपने व्यावधाताको काहिये कि उपने व्यावधाताको काहिये के अपने वास्त्रको सामग्रीत करता हुआ, किसी सर्वोधकारी निययका वर्णन करें। रजताज करता हुआ, किसी सर्वोधकारी निययका वर्णन करें। रजताज निरंकुत व्यावधान मार्गोम विद्यान्त्रवार्थक कर्म होनेके कारण होगोंको सामग्र कर्मी आपने करा हो आते। नार्पोम तिवय यही चर्चा रहनेले, समाजमें भी आकर उन्हें ही स्वनना होगा वर्षन पर्वाच पर्वाच पर्वाच पर्वाच स्था करा करता है।

हाँ, उन्हें शास्त्र पड़नेका अवसर कम मिलता है। रहिल्ये इस यातका विशेष ध्यान रहाना चाहिये। जहां अन्यविद्यास ठीक नहीं, वहां नची श्रद्धाको दुकराना भी मुकेता है।

१९. मातादिक एवनका प्रकार भी सब स्थानीय समान होना चाहिये। यह देखा गया है कि जहाँ र पाण्डित या प्रया होना का होना चाहिये। यह देखा गया है कि जहाँ र पाण्डित या प्रया जोड़ विशे आते हैं। यहां कोई नहें रीति चा प्रमण्ड जोड़ विशे जाते हैं। का मंगण्ड की समयान रहने से संगठन चीला होता जाता है। रसलियं यह आयदयक है, सब स्थानीयर पक ही सीति चालायों आते। विना शान्तीय समाजी आग्र के उसमें मेर न किया जाये। वैदिकसम्याका मिलकर पाठ सहना भी अभीए हैं। रसे कई स्थानीयर नहीं किया जाता। यह ठीक नहीं। यह प्रस्तुत सामाजिक स्वदानों संगठित करने के अभिमायसे किया जाता है। यह इस धातका चिछ समझाना चाहियं कि हमने मिल र मकारसे चूना करना छोड़कर पहली प्रकारसे विद्रमन्त्री हरा करना आग्रीभ कर दिया है। यकताका भाव जानीय संगठनका मुळ है।

२०. भार्भिक सरसंगक्षी महिमा गंभीर, मभुर, द्यान्त संगीत-रससे षड़ जानी दे । यह खेड़की पात दे कि आर्थ-समाजमें इपर वृदा प्यान नहीं दिया जा रहा । भजनपुरसकीका संग्रह मरेब क्यानावर मौजुर होना चाहिये । अपने २ अजन हमें समाज भी होने चाहिये । सरसंगमें सब मिळकर वोले । सब क्यानीवर अजनमण्डली प्यानोका भी मयल करना चाहिये ।

२१. इस सम्यूर्ण कार्यक्रमको हो या अदाई घण्टेमें समाप्त कर छेना चाहिये। कई स्थानीयर कार्यचाहीके अन्तर्मे पात्र फेरकर पैलार दोर पैने इन्हें किये जाते हैं। सब स्थानीयर इसका अनुकरण हो। सकता है। अथना भिन्न २ झारॉवर दानपात्र स्टब्के रहें, जिसका जब जी घोड़े डाल दिया करे।

२२. आर्सीके पीछे आर्यसमासदों और मेम्बर्रोकों घोड़े कालके लिये बैठकर परस्वर सुझ, दुग्यसे परिचिन होजाना माहिये। अपना २ मासिक दान भी कोपाध्यक्षको वहीं दे देना कींक रहेता। १स प्रकारत प्रतिस्ताह करनेले आपसमें मेल मिलाप यड़कर सामाजिक विकास दोहा होनेकी समायना है।

२३. इसके अतिरिक्त अमावस्था, पूर्णमासी और संफान्तिके अवसरपर, प्रात काल मन्दिरमें विशेष यहां करने चाहियं और आये इद सरवर्तीम मोहन भोगको यहके प्रसादके रूपमें बांटना चाडिये । प्रतिमास समासदोंका साधारण अधि-चेदान दोना अत्याधद्दयक है। उसमें मासिक कार्यवादी सनाई जावे और आय व्ययका ध्यारा भी पक्षा आये । जिनका मासिक दान न आया हो, उन्हें बेरणा की जावे कि आगामी पविवारके साप्तादिक सहसंगर्ने देते आयें। हर तीन मासके पीछे आर्थ-सभासद्देंको अवकाशके दिन बाहिर विमोदकेलिये जाना चाहिये। वहींपर पत्रि खाने पीनेका प्रधन्त्र किया जाव, तो पहुत अच्छा होगा । इस प्रकारसे दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और त्रातुके हिसायसे उरसादपूर्वक कार्ट्य करते हुए, आर्थ लोग पार्विक समारोहक अधिकारी होंगे और उस अवसरपर होनेवाले सम्मेलजीके बस्ताबीको कार्यक्रपमें परिणत कर सकेंगे। इस कार्यक्रमपर आचरण किये विना आस्तरिक संगठन

जसकार है।

२४ उपनियमों के अनुसार प्रतियर्थ अधिकारियों और अगतरह समाका चुनाय होना चाहिये । इस यातका यक्ष करना चाहिये कि जो महानुमाय सबसे छेष्ठ धार्मिक, नियमपूर्वक सामाजिक पुरुपार्थक करनेवाळ हों, उन्हें ही सामाजिक अधिकार दिये आयें । कई स्थानींपर सामाहिक उपरियति लिखनेका रियाज है, यह भी लाभदायक है। जिनकी उपरियति साधारणतया ७० प्रतिशतकले मीने म रहती हो, उन्हें ही प्राणिकारी यननेके योग्य समझा जाये।

२५ इन सब सत्संगोंमें आर्यदेवियोंका समिनिहर होना अत्यावदयक है । आर्यधर्म कभी सार्वजनिकस्य धारण नदीं कर सकता, जब तक इसका घरों में प्रयेश न हो। आर्य-मन्दिरोंमें प्रायः उनके चैठनेकेलिये उत्पर गैलरीसी बनायी जाती है। इससे कोई लाम नहीं हो सकता। यक तो पहिले ही उन्दें शास्त्रीय विषयोंका झान बहुत थोड़ा होता है, दूसरा इस प्रकारसे दूर होजानेसे उन्दें सुनाई ही कुछ नहीं देता। ध्यास्याताके समीप दोनेसे प्रमाय अधिक पहता है। शोर भी थोड़ा होता है। परन्तु यत्तमान अयस्थाम कोलाइलके कारण, जो सुनना चाहती हैं, उन्हें भी लाम नहीं होता। इसका परिणाम यद होता है कि इन सरसंगोंमें स्त्रियां आना बन्द कर देती हैं। प्राचीन कालसे कथा वार्सामें भारतवर्षमें स्त्री पुरुष पक्ही स्यानपर बैंडते चले आरहे हैं। स जान, आर्यसमाजमें यह अस्याभाविक बात कैसे आ गई है। अस्त, अब इसका इलाज करना चाहिये। वेदीके एक और पुरुष पैठ सकते हैं और दूसरी ओर स्थियां। प्रवेश द्वार और मार्ग अलग २ किये

जा सकते हैं। और जो किटनाई हो, उसका भी उपाय हो सकता है। परानु यह निश्चित सिकान्त समिदिय कि सर्व मकारके नित्य तथा मैमिसिक सरसंगीम पुरुषों और देवियोंका समानक्रपंस सिमिलित होना ही दमारी असली शांक और विस्तृतिका आभार है। जितना शीम हो सके, आर्थयोंको चाहिय कि हस दृष्टिको दूर फरोकी शैंति निकाले। इसे डीक करते हो, आर्थोंकी सन्तान में आर्थियमेंम ही रहीग और इस विषयमें को आजकल कर होता है, यह न रहेगा।

२६. इस सरसंगों के साथ २ आयंसंगठन के लिये पनस्पर पारिवारिक मेल मिलापका बदाना आवश्यक है। सर्पदा केवल सन्या और इवनके लिये ही इक्हा होने से सामाजिक सम्याच्य प्रतिष्ठ हों हो सकता। इसलिये आयं-सामाजिक सम्याच्य प्रतिष्ठ हों हो सकता। इसलिये आयं-सामासंदों को जब मकान किरायेपर लेना हो, या अपना पनवानां हो, तो यह विचार रखना चाहिये कि आस पास आयं लीता हो। यदि वहां कोई आयं महीं यसता और उसे अवद्य यहां पसना हो, तो उसे इतना पुरुषायों रोना चाहिये कि शिव हो वहां आयंगळल मन आयं।

२७. आयोंको परस्पर चैवादिक संबंध केवल जामेंखके आधारपर ही करने चादियं चर्चमान जाति पातिके पिचारको सर्वथा जिंह देना आधस्यक हैं। इन भेदोंके पूरे तीरपर न इटनेके कारण जभी तफ आयोंका अपना संगठन पठ्यात नहीं यन सका।

२८. वेदिक धर्मके अनुसार चार वर्णोका विमाय स्थामाधिक है। यह प्रत्येक देश और समाजमें पाया जाता है। इसका जम्मके साथ इसना ही सम्प्रत्ये हैं कि साधारणत्य सन्तान माता पिताका अनुकरण करती हुई येसी दी बनती है, पर यह आयदयक नियम नहीं । ब्राह्मणका लड़का योडी यनकर, स्वदेश रक्षक हो सफता है । क्षत्रियका लड़का, त्याग स्वमाय येदपाठी यन सकता है । ब्राधीन कालमें येले उदाहरणों हो कमी नहीं।

En

२९ पान्तु आज कल तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन प्राप्त है । विदेशी राज्यके अधोन रह कर, पोल्लोस या पीजमें नौकरी करनेले कि स्वी होने राज्यके अधोन रह कर, पोल्लोस या पीजमें नौकरी करनेले किसीको क्षेत्रिय होने राजीर करने पार्टिय । स्वा क्षित्र के स्वा क्षेत्रिय होने राजीर के स्वा प्रस्त नहीं करेगा। इसी तरह किसीना हम समय ग्रह्मण होनेका भी अभिमान करना वाहिये। सच्च ग्राह्मणों होने हुए, इतना घार्टिक अन्याय कभी न होता है वैदिक विद्याह गर्भस न निकलनेक कारण आज समैत्र पर-जानि इद्दालायुग है। धनकी और प्रसूचि अधिक होनेसे कुछ आग बंदरका समझा जा सकता है।

२०. इस जयस्यामं, जायं समासदेंका वणां और जानियांके मिथ्या जालेल अवने जायको मुत्र करके आर्य प्रणोक प्रचार करना जालियं नंद भगवानि में मुत्र परके आर्य दों ही वर्ण मोने हैं, आर्य और दासा । सचे आर्य दम कर दासों ने जयं प्रनोत कर ताले के जाये प्रमास के प्रणास करना जाये । आर्य के प्राप्त करना जाये । आर्य के प्रणास करना करना के प्रणास करना करना करना करने हैं। अर्थ मान स्वाप्त करना व्यवस्था करने के जिल्ला करने के प्रणास करने अर्थ परस्पर तुरुरताका स्वयदार करें। उनमें की अर्थ भेद मान या जन नोचका विचार म पाया जाता व्यविष्ठ इस महार दाने. २ आर्थ राक्त प्रणास हो करने थे एक विचारों के अनुसार वाले २ आर्थ रामा की स्वाप्त हा सकरी।

## १२-छार्च्य-संस्थाएं ।

- १. संसारका उपकार करना धार्य समाजका नियम है। शारीरिक सावरिक, धारिसक धीर सामाजिक मेद्दे उपकार कर विभागोमें यह जाता है। सारमाजिक मेद्दे उपकार कर विभागोमें यह जाता है। सारमाजिक प्राथमात्रीक पुत्र सिन्न र संस्थानोंद्वारा इस जेशाओं का सामाजिक पुत्र सिन्न र संस्थानोंद्वारा इस जेशाओं का सिन्न करों का विषय सामाजिक प्रथम के विच्य सामाजिक प्रथम के प्रथम के पित्र सामाजिक सामाजिक प्रथम के प्रथम के प्रथम के पित्र सामाजिक सुप्रमानिक उपयाल प्रथम के प्र
- २. इत विधिष कार्क्यों में से मायः समीका चीज आर्थि प्रमानन्त्रेक जीवन कार्क्यों ही बोया गया था। उनकी प्रांजितिक बहाजुमितिका वर्षत्र विस्तार होता था। देशोप्रतिका कोर्र पेला विमाग नर्ती, जिसे उस महामगाके मस्तकते पूरीत्या प्रहुण निक्या हो। हा विधाताने उन्हें कार्य करनेके किये बहुत योष्टा समय दिया। बारा केल दस पर्वेक उन्हर २ खेला गया। इतना थोड़ा समय और हतना महान और पहुषिथ कार्य ! सोचते २ युद्धि चिकत होजाती है।

संस्था निर्माणका विशेष उत्साह उस समय
 प्रकट हुथा, जब स्थामोकी महाराजके प्राण्यान्तके उपरान्त

उनका श्यायो समरक यनानेका विचार उपस्थित हुन।
उस समयक आयासजानेने सोचा कि किसी संग्र, मिर्रा
या भवन द्वारा महीं व स्थानन्दका समारक नहीं बन सहना।
यह माइतिक पराध मने: २ जरू प्रजाकी और परे के लोकों
हैं। इसमे वड़ी हानिकी संमायना है और अन्तर्म महींके
विचारोंके आदरके स्थानपर निराहरकी आहंको है। वि सम्यक प्रकार और स्थानपर निराहरकी आहंको है। वि सम्यक प्रकार और सदा इस बात पर यज देते वे कि सम्यक प्रकार और असरका परिश्वाम करना वार्दिये। विचाकों सीम ज्योतिमें ही यह कार्य सिव्ह हो सहना है। विदिक्तभी कानका धर्म है। विचाका प्रचार तथा अविचान नाम करना आयेमात्रका कर्नच्य भी है। इन सब विचारोंने समुख एक्कर यही निविधत हुन्ना कि महर्षिकी स्युतिमें पर

धं पंजापम पिग्रेपरूपसे प्रार्थसमाजका यज वर् रहा था। स्वितिय यह सारा विचार, द्वानन्द वंग्लो भिरिक कालेज जाहौरको स्थापनाके रूपमें प्राक्त परियान हुमा। यह पवित्र कार्य प्रथम जन, सन १८०६ में हुचा। इतेः १ कार्यका विस्तार हुमा। यहे २ थोग्य त्यरसी और त्यापगर प्याद स्वानीके पुरुषांका यह फल हुमा कि होग्र ही स्व प्राद स्वानीक पुरुषांका यह फल हुमा कि होग्र ही स्व वेद्यसंस्थाके दर्द गिर्द कितनी ही और सस्थापं बन गाँ। यह विस्तार यहां तक था पहुंचा है कि कोई ही समाज होगा, तिसके कार्योल किसी विस्ता प्रवाद युव बहा। हते इतरं प्रात्नीम अर्थ संस्थानोका प्रचाद युव बहा। हते समय भारत वर्षमें, विधा-सम्बन्धी बार्यसंस्थारं पांच सी से ५. इन संस्थानों के मुख्यरुप्त हो जहरा है। प्राचीन परायता विदा तथा मानाकितिय संस्कृत विद्या तथा मिल्याना प्राची परितृतिका प्रचार जीव वर्षमान समयोपयोगी प्राच कक्करी विद्याना प्रचार । भाव यह है कि इन संस्थाओं के विद्यार्थी प्राचेन प्राचार करते हुए, प्रपती सांसारिक स्थितिको तीक से सीता से सीता करते । कार्यको प्राच्यत करते हुए, प्राची थीड़ा हो कमय बीता था, कि कार्यको नीतिक विषयमें में एंडा होने लगा। कुछ सांसानी यह प्रमुख्य किया कि कालेज हारा संस्कृत विद्याका प्रचार नहीं हो सक्या प्राचीत प्रचार करते हुए अपने प्रचार करते हुए अपने प्रचार कार्यका प्रचार करते हुए सांसान स्थाप प्रचार करते हुए स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

उपहुर्त्य वा उनके सामन चुं महार जाय्य वा 1 यह कर का कर हो है। सह सामित जाना बाहते थे। कालेज पिमायका यह माय था कि प्रचेमान समयका प्रमाय वह विस्तृत है। एवं ध्योर पिक्षम पद हो रहे हैं। नामा प्रकारको विद्याप, कजा ध्योर की का वद देशोंमें यक ही रहे हैं। नामा प्रकारको विद्याप, कजा ध्योर की को व्याप रहनेंमें निक्षित हानि है। जातियोंकी हो है। इनसे बिमुख रहनेंमें निक्षित हानि है। जातियोंकी हो हमें हम पीचे हो रहे हैं। हमें बाहिये कि वस्त्रमान युगरे साथ सम्प्रमीत करते हुए, तिलाग होसके, प्रधान विद्यापको साथ मिजाते हुए, वर्षमान प्रकारको मी प्रदूष करते। गुरुकुल विभागके सामने व्याप देशानिको नये विद्यान्त्रत स्वातकोंके रूपमें पुनर्तियोंको करते। यहांकी व्याप्तियिका बालाना धौर प्राचीतिक सरमा सुख्य जरूथ था। उसकी दिखेंने रहेंने वर्षमान सम्यता हीनसम्यता थी धौर

इसके साथ समम्मीता घरके किसी मध्य मार्गका प्रवलम्बन करना, प्रापनी प्रयोग्यताका परिचय देना था।

- ७. इन दोनों प्रकारके विचारीका सबी तीप्रतासे प्रचार किया गया । अहां कालेजों धौर क्रूलोंका तांता वध गया वहां मित्र स्थानोंपर मुख्युल भी खुलते गये ! स्थापसमें मुक्तयला हुम्मा और पत्न वह हुम्मा कि कार्य की मात्रा यहत वह गई। हे होनों विचारोंकों तोलता झमीए नहीं है। इस समय दोनोंका परिणास हुमारे सामने हैं। उसे देवकर, बुद्धिमान ठीक निर्माय क्रमारे हैं।
- ८. वोनों विभागोंके कार्यक्रमका विकास दोता चजा जारहा है। प्रारम्भमें कालेज और स्कलके घन्दर प्राप्टाध्यायी पढ़ाई जाती रही । पर शनैः २ पजाय विश्वविद्यालयके पढ़ते हुए योक्तने संस्टत विद्यापर अधिक समय देना असभय सा कर दिया । प्रत्येक विद्यार्थीसे यह ग्राशा करना कि वह दोनों विद्यास्रोंका विद्वान हो जावेगा, ठीक न था। साज भत्येक विद्याका इतना विकास द्वोरहा है, कि यदि एक विषय भी ठीक धाजावे. तो यही यात है इस धनुभवका परिणाम यह हुआ कि कालेज विभागने प्रथम संस्कृत विमागका निर्माण विया। इसी प्रकार भायवेंदवी शिलाका प्रयन्ध विया गया । दिन्द सुवकोंकी प्राजीविकाके प्रथका हल करनेकेलिये. शिन्यविद्यालयका स्मायाजन विचा गया है। यह समग्र विस्तार यहांकी परिस्थितिका स्वाभाविक विस्तार है । इस समय यह ध्यवस्था है कि कालेज विमागके पास धाधुनिक विद्याओं तथा संस्कृत विचाओंके सिखानेका, पराने शास्त्रोंके शत पाठ

निश्चित करके भ्रमुसन्धान करनेका, प्रब्दे वेद्य तथा कारीगर वनानेका उच्चित प्रवन्ध है। यह सारे कार्य भ्रखन २ विचालयों भौर विभावोंके रूपमें नित्य नया विकास मान कर रहे हैं।

६. गरकल विभाग भी समयकी स्थितिसे प्रभावित हुए विनानहीं रह सका । पुराना ब्यादशे पूरा हो सका है या नहीं, इस विषयमें सम्मति दिये विना यह कहा जा सकता है, कि प्रत्येक विद्यार्थींसे ऋषि सृति बननेकी प्राशा परी नहीं होसकी । इसमें किसीका खपराध नहीं।समयका प्रमाय भी ध्रवत्रय होता है । गरफल विमागर्में भी शनैः २ भार्यपुरुपोंको ध्याज क्लकी विधाय्रोका कुच्छ २ प्रयन्ध 'फरना पढ़ा ! सरकारी विश्वविद्यालयोंकी तरह पूरा २ भयन्थ तो कडिन था. पर जो कुच्छ इधर विस्तार हुआ, उतनी ही मात्रामें संस्कृत विद्यामें कमी आई । यह आध्यर्यकी बात है कि इस समय दोनों विभागों के पास प्राय एक जैसीसंस्थाएं हैं। कालेजविकासके लिये बाह्ममहायियालयों की स्थापना स्वासा-चिक भो । ग्रहमताविभागकेलिये इसी प्रकारकी ग्रहकलसे भिन्न संस्थाधोका लोलना, चेवविद्याके विद्यान, घार्योपदेशक त्रयार करनेमें गुरुकुलोंकी अपर्याति सा चित्र है। कुछ ही हो. इस समय दोनोंका कार्य एक ही पहायपर बा उहरा है श्रीर प्रव विद्या-प्रचारके विषयमें नीतिका तनिकभी भेद नहीं रहा ।

१० प्रश्न प्रमध्यका है। कालेजविभागकी संस्थाएं प्रायः स्यानिक या प्रान्तिक प्रयम्बक्त्सभाषोंके प्रधीन है। गुरुकुल-विभागकी संस्थाएं प्रायः श्रार्यप्रतिनिधि सभाषों या स्थानीव ियर कर, नया भवन यनानेकी प्रावश्यकता नहीं । उनका भवन धभी अञ्झा पाम दे रहा है । उसके साथ ही नये भवन खड़े करने चाहिया।

१५. पुरानी सस्थाओं के संचालकों को भी उचित है कि नये समालीचकोंकी घातोंको ध्यानसे सना करें। नई आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये, ध्रपनी संस्थाओंके अन्दर नये जीवनका सचार करें । विद्यार्थियोंको योग्य प्रध्यापनी तथा प्रवन्धकोंद्वारा सदा ऐसी बेरखा होती रहनी चाहिये धौर उनका जीवन ऐसा दलता जाना चाहिये, कि वे पड़े हो कर, प्रार्थसमाजके भिन्न २ कार्योमें योग्यता-पूर्वक कंधा दे सकें । उनमें से सेकड़ों तबस्त्री प्रचारक धर्ने छार सहस्रों प्रयन्त्रादिमें सहायता देने वाले वर्ने । उन्हें यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि साबी जाति उनके हाथोंने से होकर निकल रही है। यदि वे उसे फेवल थोडी सी विद्या पढ़ा कर भेज हेंगे और आयत्यके रंगमें न रंग सकेंगे, तो सच मुच, चार्वसमाजके भावी सचालन चौर विस्तारको निर्वत करेंगे। धर्समान प्रार्थसमाजका इन स्वंस्थाओं से स्वपना सपस्त होगा. यदि इनके विद्यार्थी ग्रानेवाले दिनोंमें श्रायविचारोमें रंगे हुए, आर्यसमाजके स्तंभ यनकर सर्वत्र इसका विस्तार करने याक्षे होंगे ।

### १३-न्यार्थ्य-साहित्य ।

#### -----

- १. हृदयक आयोंका प्रकाश किन उपायाद्वारा मानय-समाजमें होता है, उनमें लादित्य का बड़ा ऊँचा स्थान है। रोप राध्यक्ता प्रमाय-देश्व परिमित तथा संकुष्टित होता है। उत्तम स्वित्य देता और कालके वन्ध्यनके उपर उठने का प्रयक्त करता रहता है। काल बड़ा बळी हैं। इसके आक्रमणसे कीन छुटकारा पासकता है। बड़े र शका, महाराजा तथा शक्तिशाली लोग रहत की जपेटमें जाते बळे जाते हैं। किस पृथिवायर आज हम चळ रहे हैं, कीन कह सकता है, बढ़ा हमले पूर्यवायर लोग चळ चुके हैं हैं की शायब हमारी तरह पृथिवीको अपना ही समझते होंगे, पर कितने आक्षर्य की बात है कि यद, उपनिषद, रामाणाहि उत्तम साहित्य समयसे अप्रभावित अपनी प्रयम होमाको धारण किये हुए हैं।
- २. धर्म दृदयके विकासका रस है। धर्म का प्रचार दृदयके दस रस का बहाना है। व्याच्यानों और काशाओं में वहा गौरव होता है, पर ज्ञान्तरससे युक्त, थार्मिक साहित्य का निराला होता है, पर ज्ञान्तरससे युक्त, थार्मिक साहित्य का निराला हो आजन है। फिर दसका विस्तार जितना चादो, करहो। सब मतों और सफदायोंने लेखनीकी प्रक्ति का लेखा माना है। जाज जनकी धर्मपुस्तों संसारके केनि २ में पढ़ी जाती है। जाज जनकी धर्मपुस्तों संसारके केनि २ में पढ़ी जाती है। कामसी भाषा है, जिसमें देसार लेखाने अपने पवित्र मन्यका लक्ष्या न कर रसा हो। इसी प्रकार दूसरे लोग भी मयत कर रहे हैं।

३ आयंसमाजका सन्देश एक प्रदेश या प्रान्तकिये अभिमेत नहीं है। इसका मञ्जूपमानसे सम्बन्ध है और साध इसका प्रभाव-क्षेत्र हैं। अपि द्यानम्द्रजीने इस साधनकी मही मान्ति समझकर मयुक किया था उन्होंने यह सौका कि अब वेद भगवादको छोग उसकी अपनी आवामे न सम्ह सकॅग, येदमाध्यका काम अवने ऊपर छिया और जहांतर विधाताने उन्हें समय दिया, ये इस कायेशे करते रहे। उन्होंने अपने यिचारीकी अधिल भारतीय बनानेकेटिय हम्बोको हो आयेगाय बनाया। उनके उज्यब्ध महस्तक का इसके परिचय मिलता है कि उन्होंने इस भाषाकी प्रदिमाको और आगे मात्र होने पाली यिम्तिको सबके पहिले समझ। यद उनकी उदारताका प्रमाण है कि उन्होंने अपनी अग्म-मापाकी इसपर न्योगाय कथा।

४ स्थामीओं पेछि, येदिक यन्त्रालयद्वारा उनके मन्य छपते रहते हैं। आर्यसमाजमें कई अच्छे २ विद्वाद होते रहे हैं, जिन्होंने अपनी साहित्यक शानिको अपने पर्मेको स्थामें मधुक किया है। रह साहित्यक प्रमानविभाग दो है। येदारि माठाकें अनुवाद तथा संगह आदि और म्याराप्यं स्थ्यन । मण्डमके ट्रैक्ट। मधम यिमागमें, येदों, उपनियदों, दर्भगों, रामायल, महामारत, मणदहीता तथा महास्वृत्तिक अनुवाद हैं। दुसरे मचारके साहित्यमें अन्य मतोंके स्वय्डनासक तथा दुष्ट सिक्कास्वित्ययोके मण्डनासक प्रयाद हैं। अधिकांश प्रण्य दिश्वी तथा उर्दूमें है। अमेद्री या और दूसरी मायाओंमें माम ५. आर्थसमाजके विद्यानीने इस कार्यद्वारा वदा उपकार किया है। इज़ारी लोगोंन इन्हों पुस्तकोंकी सहायतासे यह तथा अन्य बाह्मोंकी शिक्षासे परिचय मात किया है। रामायण, महामारत, गीता तथा महुस्सृतिक अञ्चानाहोंका आधिक मनार हुआ है। शान्तिक प्रतिपानि उपनिपदीके अञ्च-पादांक भी लाम उठाया है। खण्डत, मण्डतके प्रस्तोद्वारा अनेक लोगोंकी तक-दािक बड़ी है और कई दार्शनिक विपयोंका उन्हें अञ्चास इला है।

क. पहुत सा साहित्य व्यक्तिगत करके लेगीने प्रकाशित किया है। सवाजों या संगार्थत साहित्य-सहनों द्वारा सहत ही योड़े प्रन्य छोर हैं। श्यक्तिक साहित्य-सहनों द्वारा सहत ही योड़े प्रन्य छोर हैं। श्यक्तिक साहित्य सहस्या होता है। हरका अपेक्षा अपने लामका विचार अपिक यरुवान होता है। हरका पिताय यह हुआ है कि कई विद्वानीने अध्या २ काम परते हुए भी, यह २ कार्य विध्या है। वा बरामाधण का परक अध्याव हो बुक्त है, तो चूनरे अध्याव की बचा आवश्यकत है। स्वरं अध्याव हो बचा आवश्यकत है। स्वरं अध्याव की स्वरं की स्वरं अध्याव की स्वरं की स्वरं अध्याव की स्वरं की स्वरं अध्याव अध्याव की स्वरं की स्वरं की सामा अधिक हो आती और स्वरं पुनक्ति न होती।

७. जहां तक अनुवाद करवेका सम्पन्ध है, आर्थ-समाजका पहिला काम वेदोंका अनुवाद कराकर, प्रकाशित करवा था। क्य वेदोंकी है। एरम प्रमाण माना जाता है और देश सब हास्त्रोंकी उनके अनुकूल अंदामें ही टीक समझा जाता है, तो क्या अच्छा होता, यदि सबसे प्रधम स्वामीजीके

भाष्यको पूरा विया जाता । कितने अचंभेकी बात है, जिन

22

पुस्तकोंको पूरा २ इस मानते ही नहीं उनके ऊपर इतना समय और बल लगाया गया है। कई सरजनोंने तो प्रत्येक प्रतिकुल यातको प्रक्षेप सिद्ध करनेपर ही सारा यल छगा दिया है। उन्होंने मनुष्य युद्धिके मेद तथा भ्रमका विचार ही नहीं किया । पर्योकि छिखनेवाछे सब ऋषि थे, और क्रि

ध्रायोदय ।

निर्मान्त होते हैं, इसलिये सब आर्थ वाक्य एक ही प्रकारका होना चाहिये । शायद अवतक इन लोगोंको अपनी भूलका परिचय होचका हो। ८, चेदाँपर बहुत कम लिखा गया है। जर्मतामें भी

वेदांके स्वाध्यायका प्रचार बहुत चोड़ा है। कई लोगीका यह विचार है कि उन्दें उनकी योग्यतासे अधिक महस्य मिल चुका है । जातीय संगठनके भावको आगे रख कर, उनके

नामका खंका बजाते रहना चाहिये । अलुवाद होजानेसे

लोगोंको उनकी साधारण बातोंका पता खल कर, उनमें विश्वास करना कठिन द्वीया । कुच्छ देसे विद्वान है, जी बेदोंकी शिक्षाके गौरवको तो मानते हैं. पर भाष्यकी शेहीके

विषयमें अभी तक संदेह में है।

वेद न रहें और उनके स्थानपर और कुच्छ हो जाये। अपने अन्दर कुच्छ होना और बाहिर किसी मन्तव्यकी आराधना करते हुप, कुच्छ कहना धार्मिक कार्योमें शोगा नहीं देता।

२० आध्य-दौळीका निश्चय एक व्यक्ति नहीं कर सकता । इसकेलिये सामुदायिक पुरुषायेकी आवद्यकता है, एर आश्चर्य यह दें कि आये विद्वानी में भी स्पर्योग्डरणे कभी इस यातके आयोजनका उद्यम नहीं किया। यह रहस्य इस मजारता है, जिसका परिचय सर्वसाधारणकी हो ही नहीं सकता। केन्नल चेद्दाशको अभ्यासियोंकी यह फटिनाई है। उनका ही फलेल्य था, है और होता कि वे स्वयं अभीष्ट संगठनका प्रयन्थ करके वेदोबारका मार्ग निकार्ल ।

११. इस ओर इतनी उपेहा है कि हयनपुस्तक तक भी पूरी तरह होप्यक्त नहीं छपवाये जाते । स्वामीक्षंके भाषमें विश्वियों स्थानीपर कई २ दान्द उन्ने छुए हैं। वैदिक आपी केंद्रि मयल हुआ ही नहीं। जो छुच्छ अर्थ किये गये हैं, वे भी आपा-धार्यके पूर्व हैं। अय अधिक विश्व म करके, आयोंको अपने मूळ पुस्तकोंको उपित प्रकार छपवाने तथा सर्वसाधारणतक पहुंचानेका प्रवस्त प्रकार करना चारिये।

१२ स्वतनम साहित्य यद्भत पम लिप्ता गया है। पार्मित (ब्रिदान्सी तथा योदी ज्या शियारों में विस्तृत करमेकेलिय केवल अनुपारींसे काम नहीं चल सकता मित्र २ मकारकी दचनांद्राता विचारींका प्रचार करना चाहिये । उस कहाके सामयस-प्रत्यों तथा प्रकारण-प्रत्योंकी आवश्यक्त । ŧ₹

जाता है, तो फ्या अच्छा होता, यदि सबसे प्रधम स्वामी जीके भाष्यको पूरा विया जाता । कितने अचेभेकी बात है, जिन पुस्तकाँको पूरा २ इम मानते ही नहीं उनके ऊपर इतना समय और बल लगाया गया है। कई सउन्नोंने तो प्रयेक प्रतिकृत यातको प्रक्षेप सिद्ध करनेपर ही सारा यह हगा दिया है। उन्होंने मनुष्य-वृद्धिके भेद तथा भ्रमका विचार ही नहीं किया । प्योंकि लिखनेवाले सब ऋषि थे, और क्रि निर्मान्त होते हैं, इसलिये सब आर्थ धाक्य एक ही प्रकारका दोना चाहिये । शायद अवतक इन छोगोंको अपनी भूलका परिचय दोचका हो।

८ घेदाँपर यहुत कम छिखा गया है। जनताम भी वेदोंके स्वाध्यायका प्रचार बहुत थोड़ा है। कई लोगोंका बह विचार है कि उन्दें उनकी याग्यतासे अधिक महस्व मिल चुका है । जातीय सगठनके भावको आगे रख कर, उनके मामका दंगा यजाते रहना चाहिये । अनुवाद होजानेसे लोगोंको उनकी साधारण पाताका पता चल कर, उनमें विश्यास फरना कठिन होगा । दुच्छ वसे विद्वान है, जो वेदींकी शिक्षाके गौरवको सी मानते हैं. वर माध्यकी शहाकि विषयमें अभी तक संदेह में है।

🗫 कारण चादे कुच्छ दो, परिणाम हमारे लामने है। वेदॉपर किसी निश्चित नीतिके अजसार साहित्य प्रशासनका प्रयन्थ नहीं पुआ । निसार या अन्यसार पस्तुके नामपर जातियाँको सदा उकसाते रहना ठीक न होगा । इसकी अपेक्षा यह अच्छा होगा कि माची भारतीय सम्पताना आधार

बींडियों विद्वान् विविध प्रकारकी रचनाओंमें हमे हों। पश्चिकार्य और सामाचारपत तथा अन्य अमेक श्रकारके खुबता-प्योंके प्रकाशनका प्रवण्य हो। वेदोंका प्रतिक भाषामें अजुवाद हो जावे। वदारे झाल्बोंके भी उपयोगी क्षेत्रका प्रचार हो।

रेप. आर्य पुकरीने अय तक सामाजिक दितके बड़े र कार्योको द्वारों लेकर अच्छी तरह चलाकर दिखाया है। इस कार्मोको दुसरे भाई अनुकरण कर रहे हैं। यह लक्ष्या है, स्पॉकि पेसा होनेसे, आर्यसमाजको लागे जन कार्योमें यहुत परिक्रम करनेकी आयदयकता न रहेगी। विदिक्त साहित्यके उद्यारका स्वार अभी तक आर्थ पुरुषोंके ही हृद्यमें है। इसल्थि अय उन्हें ह्यर विशेष प्यान देना चाहिये। इस कार्यकेल्थि भागल्योको धनसे, उच्ची पुरुषाधी लोगोंको तनसे तथा तपस्त्री, स्वामी, योग्य पुरुषोंको मन और मस्त्रकके उज्यारेके इस कार्यके आर्थ पड़ाना चाहिये। यही एक सुत्र है, जो सब देवोंके आर्थ इस्वांको एक मालाके मनके बना सकता है। पर्यक्षाना समस्त्रका यह सबसे पड़ा यह है। आर्यपुरुषोंको इसकी सम्वत्रकेलिये सबसे आरंग बढ़ाना चाहिये।

## १४-आर्य-प्रामिक ।

 आस्पीयर्च कृषियणान होनेके कारण प्राप्त प्रयान देश है । करोक्ट्रा तस्तारा पृथियोक्टा आराधना करते हुए, प्राप्तीम दी पैदा होते, वहाँ बढ़ते, कार्य करते और वहाँ प्राण छोड़ देते हैं। अभी करोड़ों देसे स्रोग होंगे, जिग्होंने अवस्था बड़ी शोचारीय हो जाती है। को हुए फसकको कोई बीमारी कम जाती है। बजी टिट्टी वक न जाने काईसे आजाता है। बजी और कुच्छ होताबत है। परिणाम यद होता है कि इस हुपर्ण भूमिके किसी न किसी आगपर दुर्मिश पड़ा ही रहता है।

४. दुष्काङकी अरद्खम प्रमुख और मनुष्योको द्वांचानेक छिय माना प्रकारकी महामारियां जा किरती हैं। अहां तिस्य मुझ माना दहना चादिये, यहां तिस्य मुझ माना दहना चादिये, यहां तांत किनेको जी नहीं करता । साधारण अपस्पाम यदि यहां कुछ स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यह खुळ स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यह खुळ स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यह खुळ स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लोगोंका रहन सहन तो अय्यन्त एराव होता है। इसमें उनका अपराध ही थया है। जैसे रिवाझ खडा आता है, ये येसे ही रहना जानते हैं। विचाक माना माना होते हैं, ते न स्वास्थ्यकी रक्षा कर सहते हैं, न अपने प्रम्

धापुमण्डळमें चळती हैं, उनका उन्हें बहुत कम पता चळता है। ५. देशका नेतृवर्ग दाइरोमें समार्प और सम्मेळन रजाकर हायद समझता है कि सार्थ जनता हमारी वातका कमझ गर्द है। यह उनका मिश्य विद्धाल होता है। समय पट्नेपर इट पता ळग जाता है। नेताओंको अनुयायी नहीं मिळते।

आदिकी संकरायस्थामें रक्षा कर सकते हैं। अच्छी छपिकें यैद्यानिक नियमोंका उन्हें परिचय नहीं। जो तरेंगे राजनीतिक

सारा कार्यक्रम भरा रह जाता है। ६. पात बड़ी सरक है। नगरोंमें रहनेवांके क्षेत्रीयें जीवन देश, विदेशके विविद्य गोरव्यधंभेंमें जकते हुए होते हैं। असहयोगका प्रश्न हो या और किसी प्रकारके स्थानका अधानत आकर, अपनी आजीविकाके प्रश्नका सीचते हैं, तो रह जाते हैं। उनका मस्तक आयदयकताको भांप छेता है, पर हृदय साथ नहीं वेता। यही कारण है, जिससे नागरिक जनता का दो प्रकारका जीयन होजाता है। दाधीके दिखाने और सानेके भिन्न रदान्तीकी तरद, इनके विचार और आचारमें पर्यात अन्तर पर जाता है।

٤¤

७. प्रामीण जनताका जीवन सरल, स्वतन्त्र तथा परिमित सा द्वोता है । उनकेलिये चाहना और सकना अलग २ नहीं होते। जो बात उन्हें अच जाती है, उसके करनेकेलिये फिर उन्हें उकसानेकी आयदयकता नहीं होती। उनमें अनुप-युक्त बल मौजूद रहता है । उनका शुद्ध चरित्र अधिकसित पुष्पके समान होता है। ज्योंही सुर्योदयके साथ किरणाका संपर्क होता है. पष्प जिल जाता है । इन लोगोंके ऊपर शानका प्रभाय डालनेकी ही देर है। इनके विशासमें कोई सन्देह नहीं। इनमें दम्म, घोखा, पालण्ड योड़ा होता है। यही स्थिर आधार है, जिसपर उत्तम चरित्रका विशाल भवन खड़ा किया जा सकता है।

८. इन बातें।से को यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्येक सार्धजनिक कार्यका आरम्भ ग्रामसे होना चाहिये। जो भाष और शिति प्रामीण जनताके जीवनका अंश धन जावेगी, यह चिरस्थायी हो जायगी । समयका परिवर्तन नगरीके जीवनमें अधिक प्रभाव पैदा करता है । राज्य धदल जाते हैं। बड़े २ प्रसिद्ध घराने नष्ट द्वीजाते हैं।साधारण लोग ऊपर उठ आते हैं। सब कुछ होजाता है, पर ब्राम-जीवन बहुत कम बदलता है।

९. मास्त्रवर्षकी दशा यही विचित्र है। इसका शासन दूसरों के द्वायमें है। इसकी अनताक परस्पर संगठन नहीं। यहां आर्थिक उदातिक उपायोंका ठीक र अवस्त्रमन नहीं हो रहा। सम्बद्धार उसे हुटानेका संगठित पुरुषायं करना। यह कार्य समझकर उसे हुटानेका संगठित पुरुषायं करना। यह कार्य गगरों में आरम्भ दोकर, कभी समस्त्र नहीं हो सकता। इसका केन्द्र प्राप्त हो यन सकते हैं। सर्व प्रकारकी सामाजिक तथा राजनीतिक सम्पत्ति ऑर उपतिका विस्तार तर होगा, अप प्राणीण जनता इन वासीकी समझकर, अपने जीवनमें हुज्छ परिवर्षन देश करेगी।

हर. वर मार्ग तो और फोर्ड वै ही नहीं। आयेसमाजका संदेश जभी बाहरींतक भी पूरा नहीं पहुंचा। सार्वमीम प्रचारके लिये पूर्वोक्त प्रकारके प्राम-गचारका अपन्य अस्वादरक है। माम-नानता अब आये विचार धर्मके कार्य नवह पकड़ जार्योंने, तो देशका सर्व प्रकारका करवाण क्यानेस होजांदेगा। कोई सच्चा आर्य दीमताके जीवनको पसन्द नहीं करेगा। ज्योदी जातीय अन्तरात्माने दीनता और परतन्त्रताके विषय अनुभव करना आरम्भ किया, त्योदी यह रोग नष्ट दोजायेंगे।

१२ ६स कार्यको सम्पाइन करने वाले आर्यमाभिणिं सेंस्था यनाकर, आर्यसमाअके नेताशों हो यह कार्य हायमें लेना व्याहिये। आर्यमाभिककी शिक्षा पूरी होनी चाहिये। मामीण अविनके निम २ अंगों से बह मली मानित परिचित हो। आरिम अनान्दकेलिये जहां उसने वेद शालका अज्यास किया हो, यहां उसे चाहिये कि यह सामान्यरीतिले आयुर्वेदका झान भी मात करे। सामाजिक संगठनके नियमों वे समझता हो। अर्थशालके प्रामाण-मागका उसने अज्यास किया हो। उर्थशालके प्रामाण-मागका उसने अज्यास किया हो। उर्थशालके प्रामाण-मागका उसने अज्यास किया हो। पंचायत-च्यानाक उसे सेच हो। इत गुणोंके अतिरक्ति वह अच्छे, मञुर स्थानावका घनी हो। उसकी विद्विपनी खुणि न हो। उदारसुद्धि तथा मेल मिलाप रजनेवाला हो। जो क्यांत सेम करना जानता हो। इसेट पर्योक्ष मेम करना जानता हो। इसेट पर्योक्ष मेम करना जानता हो।

१३. आयँ-गुवक मण्डलका घ्यान इघर आकार्यत होना वाहिये। जिनकी आयु थीस हमीस वर्षकी हो और इस परमावरपक जातीय सेवाम कवि हो, उन्हें तीन वार पर्वम विद्यान कर्ताय सेवाम कवि हो, उन्हें तीन वार पर्वम विद्यान परमार करा जा सकता है। इस कार्यक विद्यान सकता है। इस कार्यक लिय आपंसमाजकी केन्द्र-संस्थाओं में मठी मानित प्रकच हो सकता है। श्रव कार्यक करा हो हो प्रतिहात आपंसमाजकी केन्द्र-संस्थाओं में मठी मानित प्रकच हो सकता है। श्रव क्रांक करा हो सह प्रकारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों को पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों को पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के प्रवास करा हो सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों करा हो सहारक स्थानी गुक्कों के पूर्व सहारक स्थानी गुक्कों के प्रवास स्थान स्थानी गुक्कों के पूर्व स्थान स्थानी गुक्कों के पूर्व स्थान स्थानी गुक्कों स्थान स्थानित स्थानी गुक्कों स्थानित स्थानी गुक्कों स्थानी गुक्कों स्थानित स्थानी गुक्कों स्थानित स्थानी गुक्कों स्थानी गुक्कों

१४. दस र कोसके चक्र बनाकर,मध्य-वर्षी स्थानोको उन केट्रॉम सिदितकर दिया जावे। स्थार दुप र आर्यमासिकोंको उन केट्रॉम सिदितकर दिया जावे। मध्येक केट्र्स अपने चक्रके थ्ये जीयनका कोस वन सकता है। वहांवर छड़कों और छड़कियोंकी पाउशाला प्रोलकर, धक्रके अन्दर जितने माम हैं, उनकी भावी प्रजाल साक्षर बनाया जावे। वहांवर गायुर्विदक औपयोंका छोटासा भण्डार हो। रोगियोंका स्लाज विनाशुदकके किया जाये। जिसका जो दिल परे, श्रदाप्रंक दान दे जाये, परन्तु अवदय कुच्छ देनेके लिये किसीको याधित न

१५ शान्ति जार प्रेमके साथ आर्थमामिकको अनताके दिलोंने घुलना चाहिये। एक दिनमें कोई कार्य किस नहीं घुलना चाहिये। एक दिनमें कोई कार्य किस नहीं घुलिक करता। एक कार्य किसना महान् होता है, उन्हते ही अधिक उसकी सिद्धिमें याचक खड़े हाते हैं। कई पार उसके कार्यको दृषित करते थाले, झावहालु लोग उसका विरोध करेंगे। कई पार उसके मार्गमें मलोका कार्यका किस मार्गमें कार्यका कार्यका किस मार्गमें किस मा

१६. उसे चाहिये कि सपके साथ समान भीतिसे न्यवदार करे। जब किसी हानदेंने दो पह खड़े हो, हो उसे स्वादिये कि बस क्य पार रहे। अग्रिमें भूदकर झुलसनेसे उनके कार्यमें शिम्न पहेगा। शितने उस क्यमें माम हो, उनमें क्षमसे प्रचार तथा दर्शनार्थ जाया करे । आर्थसंकार्यका प्रचार करें । चेद शास्त्रकी सरस्य कथाओंसे जनताके विचक्षे प्रमाधित तथा उन्नत करें । देशमें जो कुच्छ हो रहा हो, उसके आवदयक तथा स्वास्थ्य-चर्षक सारसे लोगोंको परिवित रखें।

१७. इतिः २ विद्याका प्रचार बढेगा। स्वास्थ्यके नियमींसे परिचित होकर, लोग ग्रद्ध रहना सीखेंगे । ग्राम-जीवन यास्तव आनन्दसे युक्त होने लगेगा । आर्य-प्रामिकक अञ्चनवसे उन्हें अपनी आर्थिक स्थितिको ठीक करनेका भी झान होगा। उस समय प्राचीन रिवाजके अनुसार पंचायत यन सकती हैं। कचद्दियोंमें धक्रे खाते हुए ग्रामीण सोगीकी संख्या कम दो सकती हैं । उनका परस्पर विश्वास बढकर, जातीय दितके कार्योमे पूर्ण सहयोग संभव होगा । बुद्धिमान, मेता जिस ओर देशको लेताना चाहुँगे, उधर धस्ततः देश चलन लगेगा। आज कलके आन्दोलन तेलकी सरह ऊपर २ घुपरे जाते हैं। घृतके खानेकी तरह अन्दरसे पुष्टि होगी। आज पक कानमें दाय्य पड़ता हैं और दूसरेसे निकल जाता है। फिर जनताका इदय घडण करेगा। आज नेताओंका कार्नोपर द्यासन है, फिर वे हदयके स्वामी होंथे।

१८. आर्य-माभिकका बदा महान् उद्देश्य है। यह अपनी प्रजाको योग्य गुरुऑके उपदेशींसे लाम उठानेके योग्य -पनाता है। उनके अन्यूर विचारतिको उपेशिय करके उन्हें जीवनकी दुर्घट घटनाओंसे सामहानेके लिये तस्यार करता है। संसारकी गतिसे उन्हें मली मान्ति परिचित रख्ता दुआ, वर्षमान परिद्यितिक अनुसार सुख पूर्वक औता सिकाता है। अन्याय और अत्याचारका प्रतीकार करना उनके स्वभावका भाग बना देता है। उनके अन्द्रर परस्रक मेमके स्वभावका भाग बना देता है। उनके अन्द्रर परस्रक मेमके स्वधावका अवय करता है। श्लीकेक प्रत्वाणका समयन करते, आत्माके प्राप्तक करता है। श्लीकेक प्रत्वाणका समयन करते, आत्माके प्राप्तक प्रमुक्त करते, ग्लामाके प्राप्तक प्रत्वाला है। सार यह है कि अपने पान तथा स्वयद्वारके प्रभावने जनवाम वरस्कता, गम्मीसता, म्युरता, आत्मिक्यास तथा अत्य-सम्मानके उच्चमार्थोको पर देता है।

१९ एक २ प्रान्तकेलिये सेंकलों और दुनारों येते यार, थीर, मगस्यी कार्यकानों मेंकी आवर्षकारा है। आर्थ-पर्यक्त विस्तार इस प्रवच्यका किये विमा जड़ नहीं पकड़ स्वत्या। आर्थ-पर्यक्तों अब तिश्चय करमा चादिये कि यद इस और इच्छ वहमकों तस्यार है या नहीं । आर्थ-प्रवक्तीं इस प्रवच्यकों के स्वयों है। आर्थ-प्रवच्यकों इस प्रवच्यकों के स्वयों किये वह इस लाई के स्वयों के स्वयों कार्य संस्थालकों के यर आप्यों के स्वयों के स्वयों कार्य संस्थालकों के यर आप्यों के स्वयों विश्व के से स्वयं संस्थालकों के यर आप्यों के स्वयं संस्थालकों के स्वयं आप्यों के स्वयं संस्थालकों के स्वयं आप्यों विश्व के से स्वयं संस्थालकों के स्वयं स्वयं संस्थालकों के स्वयं स्वयं के स्वयं संस्थालकों के स्वयं स्वयं के स्वयं संस्थालकों संस्थालकों के स्वयं संस्थालकों के स्वयं संस्थालकों के स्वयं संस्थालकों संस्थालकों के स्वयं संस्थालकों के स्वयं संस्थालकों संस्यालकों संस्थालकों संस्

२०. कदाखित् कुच्छ लोग घबराकर प्रश्न करेंगे कि न आर्थ मानिकोंकी इस होनाका पालन केंसे होगा है वास्त्रवर्गे पद प्रश्न आज किसकें सामने नहीं है आज मारत वर्षकी मन्द्रमाग्य भूभियर कीन ऐसा माणी निवास करता है, जिसे वसर पूर्विकी विक्ता पीट्टिन न करती हो है इस ल्पिय यहांपर Rot

भी बहुत सहस्त है । प्रत्येक घरके संचालककी नीतिसे यह समझमें आ सकता है । एक या दो कमाते हैं जीर घरके सब आदियोंका पेट भरता है । क्यों ! कमाते हैं जीर घरके सब आदियोंका पेट भरता है । क्यों ! कमाने योक्से कर्र ऐसी आवर्षकतायं हैं, जिन्हें यह स्वयं ठीक तरदिसे पूर्व नहीं कर सकता। उसके अन्दर मेमका भाव है। उसकी तृष्टि उसके घर वाले करते हैं । दूसरे दान्दोंमें परवालोंके व्यवदार तथा कार्यसे उसके जीयनका एक अपूर्ण भाग पूर्व होता है। उसके सहस्योग और मेस मेरित होकर, यह दिन दात उनके लिये किंदिन के किंदा के विशेष करता। यह तो है। सच तो यह है कि यह उनके लिये नहीं करता। यह तो

भी यह प्रश्न स्वाभाविक और संगत है, पर इसका उत्तर

थह अनुभव करता है कि अपने लिये ही करता है। २१. गृहकी नीतिका रहस्य सहयोग और सहानुमृति है। आर्यप्रामिक विस्तृत पैमानेपर कई प्रामीको अपना घर समझकर, उनकेलिये दिन रात एक करनेको तथ्यार रहता है। अन्धक भावसे उनकी भलाईकेलिये पुरुपार्ध करता है। उनका और अपना भेद ही मिटा हालता है। क्या ऐसे सज्जनकेलिये सरलहृद्य, प्रेम-युक्त प्रामघासी कुच्छ मी न करेंगे ? नहीं, पेसा कभी म सोचना चाहिये। ऐसा विचार करना मानवः इदय और मस्तकका अपमान करना है। आर्यप्रामिककी विश्वास रस्रना चाहिये कि सब प्रवन्ध ठीक २ होजावेगा। उसे और उसके परिवारको माम-अनता पुर्णोके गुच्छेकी तरह माधेका भूषण बनावेगी । प्राचीन ब्राह्मणक्रलाँकी तरह, उसका कुछ सारी इर्देगिर्देकी प्रजाके जीवनका मूल-स्रोत होगा। जो

विस्तृत महस्थलमें छोटेसे उचानका गीरय है, वही उस देवताका इस प्रजाके मध्यमें गीरध और मान होगा।

२२. प्राम-जनताकेळिये एक परियारका पाळन करना किंवन नहीं। किंठन हैं, तो आर्यप्रामिकका तत्यार करना । यह हो सकता है कि केन्द्र-संस्था इन आर्यप्रामिकोंक कुच्छ काळकेळिये साधारण सहायता करा हैं, परन्तु उस काळके अन्दर २ उन्हें अपनेळिये मार्ग स्वयं निकालना होगा । स्तका विस्तार अय तक इस छेलमें किंग गया है। स्थिरुक्ति, त्रजन्मक सुद्धि, महामना, उस्ताह पूर्ण सुवकोंको आस्मदित, देशदित, जातिहित और पर्महितका चनुष्कोण कहम आंखोंक सामने रखकर इधर बढ़ना चाहिये। यहा विशाल कार्य होस है, पर्माक हम बढ़ हम प्रदान कार्य हम किंग्र सकते पाले हार्योकी परीक्षा हो इसी है।

---#:o:#---

# १५-श्रार्य पुरोहित ।

#### - SERVICE

. आप व्यानावृक्षे पविष चर्णांम बेठकर हम उस माजुरमा जोटीहा भग्यवाद करते हैं। उसके असंस्य उपकारोंको समरणकर इस्तवतांक मारके प्रीवादकों आसंस्य उपकारोंको समरणकर इस्तवतांक मारके प्रीवाहकी जाती है। वसके सीमयसक्य और दिस्य गुणांका प्यानकर विश्व-विकेश स्वयन्त कर अस्टरके आनन्द-प्रवाहका परिवाद है रहा है। इसके स्वयन्त हम साहि अस अपनी आँखें भीडेको फेरफर विस्कृतकाय प्रतिका साहिन्यकी जोजकिकी, ह्यायनी स्टब्सिंग स्वयन्त स्वाहिन्यकी जोजकिकी, ह्यायनी स्वयन्त स्वाहिन्यकी जोजकिकी,

निहार 'र आनस्दित होनेका ग्रुम दिन प्राप्त होता है। घेद अगवानमें परमात्माको पुरोहित कहकर स्मरण किया है। कारण कि हान-सुभूषित सच्चे भकजने सद्ग स्व ग्रुम प्रारम्भको करते हुँग्-सबसे प्रयम इसीको प्यान भरते हैं। उसीको 'सब सम्पण्ति सर्थो प्रदर्शको प्रदाता संमहते हैं। इस भूळे प्रदर्शको सागापर डालकर 'महाराज द्यानस्दिन भी 'मखे पुरोहितका कार्य किया है।'

२ समाजमें दें। बल होते हैं। यद उनकी महाबल तथा क्षत्रबळ कदकर पुकारता है। प्रत्येक प्राणीमें जीवित रह कर सुल-भागकी कामना स्वभाव-सिंद्ध है। इसकेलिये याद्य ममाणकी अपेक्षा नहीं । प्रत्येक ब्यक्ति अपनी हद्भत भावनाओंका अपनी व्यवद्वारगत चेष्टाओंसे मिलान करक इस रहस्यकी समाईको प्रत्यक्ष कर सकता है। इसी लक्ष्यकी पूर्तिकलिये मनुष्यने विविध प्रकारसे सामाजिक सगठन पदा किया है। इसी मावनासे प्रेरित होकर वह परस्पर सम्बन्ध पैदा करता और ते इ देता है। इसी कार्मनाले वह धन प्रतार्धन करता और कई बार अपने सामने अपना घर जलता दखकर तमाशाई भी बन लेता है। इसी घासनासे बधा हुआ अभी घोर घमसान युद्धमें कराल कर धारण करता है, और अभी दूसरे ही क्षणमें आले नीच किये हुए दीनताकी मृतिं बन जाता है। इस सारे नाटकी रेक्टरे प साधारणतया मनुष्य बेस्थ हो अपन स्वक्रपकी सर्वयां भूलकर साधनका ही साध्य समझ बैठता है। बास्तविक संतेषके मार्गसे च्युत दोकर, माना दिनसत मृग-सृष्णाके पीछे दौहता है, परम्तु कोई-२ सीमाग्यवान पुरुष पेसा भी

. ,tov

. होता है, जो अपने कहएको आंखोंसे ओहारू नहीं -हेता । । यद वपरनुंक नाट्यवाकाम मिल २ पृतिकाओमेंसे सुज्वता हुआ भी अपने आपको नहीं भूलता । उसमें यह भी म्हामप्रे-होता है कि अपने अतिरिक्त न्यपने साथ जानेयाक ,यानियोंको भी २, ठींक मार्गपर कनाये रखे । यह पुरोहित हैं । यह पच्चा- मेता है । हसीने चेदक महा-भागका मितिनिधित्व है । उसका बळ खेश , और मयन हारा साममीके उपान्नेन और -उसके सनुपर्यानमें -, मकाशित दोता है ।

 इस दोनों बलोका है। समानक्रपमें उप्रति करना सामाजिक संगठनका मुख मन्त्र हैं। यह कहा तो सदा , जाता है कि अति किसी बातमें न करनी चाहिये, परन्त ध्यकिकी अवस्थामें भी और जातीय जीवनमें भी मध्यममार्गकी भारणाके विरछे ही उदाहरण मिल सकते हैं। प्राय- यह होनी शक्तियां एक दूसरेके नाशमें ही खपती हुई विकाई देती हैं। मध्य यूरोवके तथा बौद्ध-अमेके इतिहास, एवं मगवान खुद्ध से पूर्व-वर्ती ब्राक्षणोंके इतिहास से उपर्युक्त कथनकी सश्वता परस्ती जा सकती है। प्रोटेस्टेण्ट विचार कभी पैदा न होता, यदि वोप तथा इसके गुमाञ्चलीने भिन्न २ प्रकारसे जनताकी तंग करके आकान्तिकेलिये मूमि तस्यार न कर दी होती। मारतवर्षमे छोकायत, बीद्र, जैन तथा आधुनिक सन्तमताका मादुर्भाव मी इसी प्रकार एक शक्तिके अधिक बढ़कर दूसरीकी द्वानेके , घोर अत्याचारमय घायमण्डलसे ही द्वा । स्वरूपि , द्यासन्दर्भ अनन्त उपकारोंमें यह एक बड़ा भारी महस्य, पूर्ण अपकार स झमझना चाहिये कि जन्दानी वन होनी व्यक्तियोंके साम्यका

305

मबल मचार किया। सबसे प्रथम तो उन्होंने अस्वामाविक **ऊच नीचके कुरिसत भावको मिलयामेट करनेका यहा किया**। शरीरके अंगोंके नाई मारे सामाजिक अवयव उपयोगी हैं। अतः पूर्वीदार हो याश्रमजीवी, ब्राह्मण हो या बनिया, द्विजन्मा हो या पश्चम, किसीका यह अधिकार नहीं कि दमरेको घुणास्पर समझे। कोई फाम तथा व्यवसाय जब तक समाजापयामी है, नीच नहीं हो सकता। यह उपदेश कभी सफलीमृत नहीं हो सकता, जब तक मनुष्यका अकर्ष उसकी योग्यतापर आधित न हो। जब तक ब्राह्मणकुमार पुरेहित बनमेके योग्य नहीं, एक साधारण केटिका यजमान बन सकता है, तो उसे उसी अवस्थामें ही रहकर साफल्य प्राप्त होगा, परन्तु यह देसा करना क्यों नहीं चाहता है केवल इसलिये कि उस अवस्पाम मीचताका भाध मिला दिया गया है। परन्तु जब उसे निश्चय होजाये, कि समाज एक योग्य चमारको एक अयोग्य ब्राह्मणकी अपेक्षा, ( जो अपने पूर्वजी ही की पूर्वापर निर्वाद करता इआ मी दूसरोंके सिरोपर अपनी जती लगानेसे पीछे नहीं हटता ) कहीं अधिक मानकी रहिसे देखता है, तो किर उसे कीर्र संकोच न होगा। इस प्रकार मनुष्य-समाजमें मनुष्यताके समान अधिकरोंके समर्थक अदिवरने ग्रहाबल तथा क्षत्रबलमें परस्पर समताका विचार दिया। यह भाव यहा आयहपक देति इप मी सहस्रों वर्षोंसे ग्रुस हो चुका था। स्वामीजीने जब सन्यासियों तथा ब्राह्मणोंके ऊपर दूसरे मनुष्पंको निरीक्षणका अधिकार दिया, तो उन्होंने सामाजिक विकासके उच्चतम सिद्धान्तका अविष्कार किया ।

र थे. परम्तु " धन्य हो मुनिसश्चम द्विमने कमी भी तो

तो यह स्पष्ट लिखा हुआ था "---" स्तुता मया वरदा वेदमाता श्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् " अथर्व० १९। ७१ ॥

अर्थात् " मैंने जो कुच्छ सीखा है, अपने पुत्रीकी पश्चित्र फरदेने बाली चेदमातासे ही सीखा है "।

यह सामाजिक उद्यतिक। मुलोपदेश यजुर्वेद अध्याय २०, मन्त्र २५ में बड़ी सम्दरतासे किया गया है।

"यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्बद्धी चरतः सह ।

तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाप्रिना "।। इसका अर्थ प्रश्नोत्तरके रूपमें यु जानिये।

प्र०—पुण्यलोक कीनसा है ? ४०—जहां प्रस तथा क्षत्र मिलकर साथ चलें ।

प•-- ब्रह्मसे तास्पर्य क्या है ?

४० - वह विद्वान सञ्चन जो समाजके नेत्रोंके समान हैं।

प्र°—उनका क्षत्रीपयामी कर्तहव क्या हैं ? <sup>४०—यह</sup> कि वह अपने जीवनको प्रभुकी प्रजाके हिलाधै

समझें और यहमय होकर रहें । इसमें संसारका कल्याण है । ५. यह आय्योंका पाराहित्य-यह है। जैसे आंखीयर पटी बांधकर चलने बाला गढ़ेमें अवदय गिरता है, देसे ही

नि.स्यार्थ, न्यायद्मील नेतृ वर्गमे शून्य समाज अवनतिको भात दोजाता है। वेदमें कहे हुए पुरुष-स्वरूपको समझकर तक ब्राह्मण छोग सच्चे पुरोहित बने रहे. मारतमें

्र११० त् धार्योद्य । , स्वातन्त्र्य, पेश्वरर्ष, ऋदि, सिद्धि और धर्मका, डंका बजता

रहा । जबसे जातीय मस्तवने अपनी उज्जवलताको स्वार्य , परायण होकर-घातकोंके हाथों बेचना आरम्म ,किया है, हमारा अध पात होता चला आया है। दूसरोंके अधिकारीरे छोननेपालोंकी यद परंपरागत नीति रहती है कि वह देषे दूप लोगोंमेंसे विचारदील विभागके स्वार्धकी आटमें

विकार सेवले हैं। यह आयुनिक जीवनके प्रायेपर मध्ये सारी कलक समक्षिये, कि जिनपर हमारा विश्वास जम सकता है, जो हमारा हाथ पकड़कर हमें सकटसे पार कर सकते हैं, वे ही माया, खोला, देकर हमें, शाउमीके हाथ बेच दिया करते हैं, मरन्तु, पेदिक -सभ्यताका पुरोदित पक विवित्त , स्प्ता होती होगी। मात्र आदि क्रायियों के महस्य पूर्ण वर्णन ती आपने सुने होंगे। आजो, योहासा वेद भगवानकी गम्मीर प्रोपणाकी सने।

६ स्वेदेंवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम। यज्ञु० १८। २१॥ यह आर्थ पुरोहितका नित्य जाप होता था।

, किसना उच्च माय है ? इसमें किसनी शांकि है ? "हे विद्यानी तथा मुद्दकी शकियों आओ, निलकर हम पूरा यह करें, जिसके द्वारा हम सुरूप मुलको प्राप्त हों, हम असूत हो, आर्टि

.. जिसके द्वारा इस स्वयं झुलको बात हों, हम अग्रत हो, बारे .. हस परसेम्बरकी प्रजा हों। यह जाय था, जो राजाओं और हे लेड आहुकारोको बाहाण-पुरोहितके लाथ आंक्र मही मिटले देता या। इसके .. मतापेली मतापी सिकंदरके सामने नहांका बाहाल ृषिनाम ल सोता, था। . इनका जीवन, इनकी विधा, इनका तप, अर्थात् सर्वस्व परोर्वकारार्थ होता था । यजुर्व १७ । ६८ में क्यां स्पष्ट कहा है:—

स्वर्यनंतो नापेक्षनंत आधां रोहन्ति रोदसीं न

यहं वे विश्वती घार श्र सुविद्वाँसी विवेतिरे ॥ प्रणीत जी स्वेष विद्वाल सर्व संलाको जारण करने हारे मधुके निर्मित्त न्यक्का विस्तार करते हैं, उनके जारिक सारिक विस्तासों कोई का प्रकार करते हैं, उनके जारिक विस्तासों कोई का प्रकार कर विस्तासों कोई का प्रकार का स्वाल का माने साम मानकों 'संतुष्ट एकता था। एक इस किएं इतकृत्य घा, कि में प्रमें राजे राजेश्वरीय राजानों हें प्रतृत का चीर राजानों प्रवाल का चीर राजानों प्रवाल का चीर राजानों प्रवाल का चीर प्रकार के प्रवाल के स्वाल का चीर राजानों प्रवाल का चीर प्रकार के प्रवाल का चीर प्रकार के प्रवाल का चीर प्रकार के प्रवाल का चीर प्रवाल के स्वाल का चीर प्रवाल के प्रवाल का चीर प्रवाल का राजा प्रवाल का राजा प्रवाल का राजा का स्वाल का स्वाल का राजा के प्रवाल का राजा है। होगों का स्वार्थ प्रयोग की हो राजा था, कि रोका का स्वाल का स्वाल का राजा के प्रवाल का राजा के स्वाल का स्वाल का

७. धिविक पुरोहितोंका यह यह मिध्यायादका'यच-पोपक म था, 'बौर न मिध्या २ कहते हुए 'खेलारकों 'खपनें' पार्य जाल लेमेर्स सहायक था। । बहार्थ्य प्रास्त्रयोंके सो पेदने' स्मीर सी उपदेश पहाचा था। यहाल ११। = ॥

"इमं नो देव सवितर्यक्षं प्रणय देवान्यं सखिविदं

सत्रांतितं धनात्रितं स्पर्जितम् ॥ हे मर्गयन् समारे यहको 'बदाओं । हमारी यह संबो

पूजा, मिक्त, मिक्ता, शकि, सुख तथा सम्पत्तिका लाने याँजा हो । बाह्यका ब्रह्मतेज समस्त राष्ट्रकी रत्ना करता था । दिसीस उसकी अपनी भी रत्ता यी । आज तीर्योके पगर्डी तथा नाशोन्सुख प्राम-पुरोदितोंको येद पुनः कन्यी नींद्रसे उठाना चाहता है। उनको नेता यना राष्ट्रोग्रतिम साधन बनाना चाहता है। "ययं राष्ट्र जाग्रयाम पुरोदिताः स्वाहा।" अर्थात हम सम्बे

है। "ययं राष्ट्र जाग्रयाम पुरोहिताः स्वाहा।" प्रयोत हम सम्मे 
ह्वयसे बाहते हैं, हम राष्ट्रकी शृत्यिके जिये सदा जागते 
रहें। यह (यहु० ६। २३॥) सुन्न सत्तरी समाजसङ्ग्रिका बीज 
मन्त्र है। ये पुरोहित जागते थे, यु सुमिर्ग भी यज्ञानके 
संपेके साथ कथा मिजाते थे। ये शुक्रे सिर एर सा धमकनेषर 
हाथ पर हाथ घर कर चेठना और मूर्नियोके मागे मागा 
रगम्ना नहीं सिखाते थे। हां, विश्वामित्रकी तरह शकारोंका 
गुम मयीग मच्छी तरह बताते थे। ये वेदकी जिलाहुसार 
मरयेक पुरोहित सपनी हातीपर हाथ रखकर जलकारकर 
कहता था:—

"संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य्यं पलम् । संशितं खत्रमजरमस्तु जिप्णुर्येपामस्मि पुरोहितः" ॥ तया, 'तीर्ष्योपांसी येपामसिम पुरोहित "यह प्रपर्वेदके सुतीय कायक्की शुति है। धर्मान् भेरे ब्रह्मवलका मयहार टीके है। धीर्म्य भीरे यल सुरक्षित है। सुरक्षित क्षत्र स्वर स्वस्कता

रहे। जिनका में पुरोहित हं, ये सदा यिजयी होंगे '।

— इस पौरोहित्य-यकको भारत्य बरके हमारे देशके
प्राचीन प्राह्मणीने इस देशको सारे संसारका पुराव-तीर्थ का
रखा था। द्वीप होपान्तरके लोग भावनी शिलाको पूर्व करनेके
लिये पुराव भारत-मूमिकी यात्रा किया करते ये। वेद भगवार्यके
ध्वादेशानुसार मन्दर सथा द्वेपको ध्वाने चित्तरों येर कार्यको इस

भौर परस्पर द्वाध घटाते हुप ये लोग समाजके प्रभ्युदयको ही भापनी उन्नतिकी कसौटी समक्षते थे । यञ्चर्वेद १७ । ४६ ॥ में इस तरह यह उपदेश भागा हैं:---

'परिगृह्य देवा यञ्जमायम् देवा देवेभ्यो अध्व-र्श्यन्तो अस्यः'।

घर्षांत परमातमाकी दिक्य शक्तियोंका ध्रमुसरण करने पाले, थार्मिक विद्वञ्जन इस जीवन यशको धारण करने हुए परस्पर सहायक होते हैं। काम विगङ्गा ही तब है, जब एक २ ध्यक्ति धापने दितको समाजके दितसे पृथक् सममकर उसे ध्यपन साथ्य बनाता है। १. जाज वहां सर्वत्र स्वार्थकी प्रधानता होते हुए भी

मिलकर थांशा बहुत छापने लामकेलिये छापया परोपकार्य भी कार्यकर लेहे हैं । पित्रश्तों तथा पुरोहिलोंके विषयमें रुतना भी नहीं कहा जासफता । इन कार-युदिक लोगोंको न प्रापमा दित करना धाता है ध्रीर न दूसरेको मलाई करनेकी सत्तमक है। यह क्यों? केयल इस लिये कि येइका एटन पाटन छोट् देनेले हमें छापने स्थारणका छान भी नहीं रहा। । भित्र क्यानन्दकी तील जार्यविष्ठे देखा कि तिरोहीन समाज कभी भी धार्म बढ़ना तो इर रहा, जीवित भी न रह सकेगा। रहोने भरसक यहा करके धराने व्याय्यानों तथा लेखींहारा इन स्थारण्याद दिवारोंको हमारे कानीवक पहुंचाया। इस छुत्र कमे भी, पर कुम्भकरण लागता हो जगेगा। इस योचमें खुमिका धारमा प्रधिक प्रतीक्षा न करके हमारेले सोमकत हो गया। ग्रार्थ्य-समाजकी सामदायिक शक्ति इन विचारोंके प्रसार करने

११४

वाले, धर्मवेदीयर बिलदान होने वाले, स्वाध तथा परार्थना भेद मिटाने वाले, धार्य-ज्योतिके पत्ते, धैदिकचन्द्रके फड़कते हुए चकार, ब्रान्तरिक तड्पसे ब्रार्थ-मुनियोंकी मेघमालाको निहार २ निहाल होने बाले मयूर पदा करनेमें समर्थ होगी, परन्तु ध्रव तक हमारा कार्य-कम सार्वजनिक हितसे प्रेरित होते हुए भी

धार्योदय ।

समाजके, विशेषकर हिन्द-जातिके झान्तरिक रोगके बाह्य विद्वोंकी निवृत्ति करना ही रहा है। हमारी चिकित्साका धान्त-रिक प्रमाव धर्मी घहुत कम पड़ा है। आधा, ध्रार्थ्य-गण ! धाज इम ध्रपने मनमें रढ सङ्ख्य करें। इमारा धार्मिक जीवन मुखासा हो रहा है। पौराहित्य-यहसे ही इस स्वेपनरी दूर

करनेकेलिये व्यमृत-वर्षाकी सम्मायना हो सकती है, तो क्या ष्पार्थ्य नर नारियोंमें यह शान्त, गम्भीर भाव पदा होना, कि हम इस प्रित्र यहके करनेवाले पुराहित पदा करेंगे। हम यह करेंगे कि अपने दूसरे कार्यीपर, ज्ञानदार विज्ञाल भवनीपर, सुन्दर बस्तोंपर धौर बहुमुल्य सुपर्णोपर तब धाधिक ब्यप न करेंगे जब तक कि कमसे कम इस सहस्र सचा पुरोहितप्रवारक मैदानमं खड़ा न देख केंगे।

### १६–ञार्य्ययचारकसंघ ।

### 

- १. धारिन्मक लेखोंमें धार्यभमेक प्रचारका संकत किया पता था। यदि इस बातका विचार वर्र कि धनी पड़ाँ र मचार करना ग्रेप है, सो बतोत होता है कि जो कार्य हो चुका है, उसकी माम समुद्रमें विन्दुहे ध्विषक नहीं है। साधारतावया पंजावमें व्यक्ति कार्य प्रतीत होता है, पर यहां भी प्रचारका क्षेत्र नगरोके खास पास प्रामी कह विस्तृत नहीं हुआ। नगरोमें भी छुच्छ पढ़े किये जोगोको दोएकर, एजारों पैसे नर, मारी प्रस्त हैं, विग्रेंद्र धार्यसमाजका बच्च भी बात नहीं है।
- इन चित्रण-पूर्व पंजायक प्राममिं प्रधारका यहा किया गया है। चेतृती तथा समुक्त भाग्नेत आमंगि सी कुण्ड २ कार्य हुणा है, पर छमी तक किसी एक्ता का ध्यायमाय कमंदित होकर भक्त नहीं तो हो तर से स्वार कमंदित होकर भक्त नहीं ते हो। कमी यूर्त, हो वर्षके चीकु कोई क्षाइक पट्टेंच जाता है। सैं कहाँ पेसे स्थान है, आहां यक बार सन्देश खुनाया। अपायद ही पेसा कोई प्रदेश कार्य कार्याया और प्रदेश हो, जहां पूर्वोक्त ध्यायमार्ग और प्रदेश हो, जहां पूर्वोक्त ध्यायमार्ग और प्रदेश हो प्रदेश हो। उन्हें प्रदेश कार्य प्रामार्ग निकार कार्यक्र क्षाया गया हो।

हिन्दीमचार धादिके भाषोंको जनताने महणकर जिया है। जोगोंकी एघर मतिदिन महत्ति यह रही है।

- ४ परन्तु यदि एक और स्टिकेश्यसे देखें, तो परि-याम योड़ा प्रतित होता है। धार्यसमाजके समासदोंकी संख्यामें यद्वत युद्धि नहीं हुई। इसमें कोर्दे सन्देव नहीं कि धार्योकों संख्या नहें जास हो गई है, पर हनमें अधिक ऐसे लोग हैं, जो आयंसंगठनले बाहिर ही रहने हैं। इनके विचार आर्थ हो चुके हैं, पर नियमप्रवेक आर्यसमासद् यनकर कार्य करना हुई पसन्द नहीं। यरियाम यह हो रहा है कि धार्यसमाजके सामाडिक धार्यिगनमें कोर्द गौरव दिखाई नहीं देरहा। सैंकड़ों पेसे स्थान है, जहां मनिरोका द्वार ही कभी नहीं एला।
- 4. धनेक स्थानीयर धार्यसंस्थाओंके कारख लीग धार्यसमाजको आनते हैं, परन्तु धार्यसमाजक संध-पत्ता को साम नहीं होता। यही कारख है कि घृर २ केन्द्र-स्थानों में भी. तहीं धार्यसंस्थाप खुच चाल रही हैं, सहस्रों की ला-देखरा है, धार्यसम् सहाँकी संख्या सीया डेड्ड सीसे धार्यक नहीं होती। इन स्थानींवर नगरनिवासियोंके साथ इमारा सम्बच्च केपल संस्थाझोकेलिये दान मांगेत तक संकुचित रहता है। पेसे लीगोंका धमाय है, जो इन्हें बार २ मिलकर, धारने धारमाको इनके हर्यम प्रति-विश्वितकर सर्थ ।
- ६. भारतवर्षके दूसरे प्रत्तोमें तो ब्लीर भी धोड़ा काम हुमा है। कुच्द मुख्य २ स्थानोंको छोड़कर, यहाँ लोगोंने बायसमाजका नाम भी नहीं सुना । कहै पार ऐसा भी देखा जाता है कि बायंप्रचारक पीड़े पहुंचता है, ब्लीर कोई

विरोधी बोद्धा पहिले ही लोगोंके दिलमें धार्यसमासक विरुद्ध मावभर धाता है। इन सप प्रदेशोमें योग्य प्रयन्ध करके सनताको धार्य बनानेकी धार्यश्यकता है।

७. भारतपर्थसे बाहिर, भिण २ देशोमें लाखों भारतीय जनता यसती है । भिण २ स्थानीयर उनकी स्थिति है। बाहे महाज्य पनवान हो जीर चाहे निर्धन हो, उसके धातमांत्री पार्मिण धातप्रकाता तो बनी ही रहती है। पम्मी २ कोर प्रचारफ विदेशमें चला जाता है, पर धामी तक कोर्र सुनिधित तथा स्थित प्रमच्य नहीं है । प्राया लोग धावनी संस्थाधीके लिये धार्थिक संप्रकृती हुव्य लास्य बनाकर जाते हैं। इसमें संदेश हुवि कि उनके मानेसे यहां फुच्छ विचारीका प्रचार कुच्छ हिन्द उनके मानेसे यहां फुच्छ विचारीका प्रचार कुचारी है। इसमें स्थायी प्रवच्य हो। उन स्थानीका प्रचार प्रधान प्रदान विद्यारण को भीर स्थायी प्रवच्य हो। उन स्थानीका प्रचार प्रधान प्रदान को और साह विद्यारण का प्रधान प्रचार हो। उन स्थानीका प्रचार प्रधान स्थाय आप है, तो यह लानेमें भी कोर्र हुने नहीं।

क. ग्रेप संसागक तीन भुग्य भाग है, पीज, देसाई प्रोर मुस्तमान। इनाँ प्रार्थभाक विस्तारको कोई गुजावश हैं या नहीं ? स्वतन्त्र प्रजांस स्वभावत धार्यस्य प्रथिक होता हैं । हमारे पास धार्यक होता हैं । हमारे पास धार्यक प्रजांक होता हैं । हमारा पार्यक प्रजांक किया किया हमारा स्वरित्र उसका थीगर काम उठानेके लिये धारी परा तत्यार नहीं। हमारा दीन दसता वात उठानेके लिये धारी परा तत्यार महीं। हमारा साम उठानेके लिये धारी परा तत्यार महीं। हमारा साम उठानेके लिये धारी परा तत्यार प्राप्त स्वतन्त्र जातियोंके तिथे विस्ता हो।या हैं । जिन उच्च मार्योंक सारे आखाँके उपदेश हो, उनका कई धारोंकें स्वतन्त्र जातियोंके स्वतन्त्र जातियांके स्वतन्त्र जातियांके स्वतन्त्र जातियांके स्वतन्त्र जातियोंके स्वतन्त्र जातियांके स्वतन्त्र स्वत्य स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वतन्तियांके स्वतन्तियांके स्वतन्तियांके स्वतन्तियांके स्वतन्तियांके स्वतन्तियांके

प्रचार पाया ही जाता है । उनरा जीवन, आधा, पुरुपार्य, नियम, सगठन तथा सत्यनाका जीवन है। हमने इन गुर्मोण फिरमे धारण करना है।

६. इसका यह तात्वयं गहीं कि स्वन ज जातियों हमार द्वारा मार्यधमका प्रचार हा ही नहीं सकता। स्राप्तमाय यह है कि हमने स्वय सार्य धमेंसे तथा उसत जात्वयों प्रचार हा सुग्रांकों सभी सीसना है। इन जातियोंने प्रार्थियोंने सार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थिय हार्थिय हार्थिय हार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थिय हार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थिय हार्थिय हार्थियोंने सार्थिय हार्थिय हार्

१० पर यह वार्य मिन विटन है। इसके लिये उम्र बतावा स्थाग, पराकाग्राकी विद्याके साथ युक्त होवर एनाये हो सकता है। यौद्ध देशोमें म्यपेताहन भारताती होना माहिये। भौद्ध मन म्यापेभनेवाहो यक सम्प्रदाय हो गायाव युट्टवर यह विश्वाम था कि में ग्रुड्ड मार्थपर्मवा हो गयाद स्पता है। यौद्ध प्रजाकों पुरातन सम्बन्धके माधारपर स्पत्त है। यौद्ध प्रजाकों पुरातन सम्बन्धके माधारपर स्पत्ते समीप जावर मार्थपर्मवी युद्धि की जाये। हेसाई देशोमें भी स्पत्ते विस्ताने जाना मिल्ली, शो बार्यमन्तावयी मार्गोको स्थि पृथेक मुर्जेगे। मुस्तनान देशोंकी स्वक्त्यामें भी श्लाहकतक प्रियर्जन होरहा है।

२२. सामाजिक ज्याहायाँ वेदशास्त्रके धिवानीं में स्थित निर्णयतां की स्थाति है। विद्यानां मंत्रियतां की स्थाति है। विद्यानाम् या सस्याभी मं या और किसी कार्यकेतियों, जब विद्यानीं कि निर्मुक्तिका प्रध्य मात्रा है, तो इतना वेदान निर्शित होता है कि जिसमे वस्तुतः भाज एनसी युवान यहां तथा कि सिंद स्थान कि स्वार्ण कार्यक्ष प्रमान कि स्वार्ण कार्यक्ष प्रमान कि स्वार्ण कार्यक्ष प्रमान कार्यक्ष कार्यक्ष प्रमान कार्यक्ष कार्यक्य कार्यक्ष क

१३. जिस समय एक संस्टत विद्याका विद्वान किसी स्थानके लिये प्रार्धनापत्र लिखता है, तो यह स्वयं भी अपना आद्दों छगभग यही रखता है। परन्तु इसका फल सामाजिक विषमता है। जब तक एक नवयुवक, उत्साहपूर्वक शास्त्रीकी पढ़ता जाता है, तब तक हैं। उसकी अवस्था टोक समर्शिये। ज्योंदी यह कहीं नियुक्त होजाता है, यह अपने दाएं बाएं दूसरी विद्याने विद्वानीको, अपनेसे अच्छा साना खाते हुए अच्डा चल पदनते हुए और अधिक सुलसे रहते हुए पाता है। यह अन्दर ही अन्दर है। इको अनुमय करने छगता है। शनैः २ दीनताका आवरण उसकी सौम्य आकृतिको एक लेता है। उसके शब्दोंमें रस नहीं रहता, उसके मार्थेपर तेजका अभाव दोजाता है। जो काम उसे सींप दिया जाता है, उसे क्सिं। तरहसे कर देता है, परन्तु उसके अन्दर अपनी प्रेर<sup>णा</sup> और प्रतिभाषा विकास यन्द्र होजाता है।

देध इसका परिणाम समाजकैलिये बड़ा द्वागिकारक दोरदा दें। संस्थाऑको धार्मिक तथा संस्कृत विद्याको गिरता तथा समाऑके प्रधारका काम इस प्रकारके व्यक्तियोंके दें। सपुर होता दें। वे प्रायः सदा कपनी स्थितिको शिकायत दें। करते रहते हैं। उनके जीवनमें समाजको घळा दे सकनेवाणा वहास शायद ही कभी पदा होता हो। यह महस्वपूर्ण सामाजिक आन्दोलनोंमें शायद ही वे कभी अमसी बनते हों। कहनेको तो सामाजिक ह्रद्यके वे स्थामी समक्षियं और सास्त्रयों देखा जांधे, तो नित्य धनादिकी वृद्धि द्वारा उस्करिं करती हुई प्रशामें उन्हें द्वान, हीन, अपरिस्तत याचो समक्षियं। वनके साथ सम्पर्कमं आकर किली युवकके हृदयमें सेवाभाव, आतीयहित, धर्मभवाप, स्वातन्त्र्य, निजाधिकार रक्षांके वळवान् तर्वेष वृद्ध नहीं होते । यर स्वच पूछे, तो धर्मश्रवार और वेद विद्याके विस्तारका हम आयोकी मृद्धिके स्विवय और उचित गौरवयुक्त कळ हो ही क्या सकता है ?

१५ इल लिये अतिष्ट कार्यको रोकनेके क्षिये तिर्पेक्षेत्र काराणको दूर करना आवदनक है। जब तक प्रमिकारकोंके हृदयों आपना स्मोच्या को काराम-विश्वास, आरम-वन्ने पेक्षेत्र आप उमझते हुए न पाये आर्थिंग, तब तक उनके धोताओंमें इनका संकारण असेनव है। प्रवण्ड आस्थित उपाआकी एक जिंतायों भी प्रवास वाणियों में जीवन-ज्योति जागा देती है। इसके विना तो जो हुएक होता है, यह केवल नाटक होता है। इसमें पासविकता बहुत घोड़ी है।

१६. इस रिप्रतिको ठीक करनेका पहिला उपाय पर दें कि संस्कृत विशाक विद्यानांका समामा केवल विद्याने विद्यानांका समामा केवल विद्याने के हैं। तरफ वृक्षकेलिये निर्वादक अच्छा मान्य होना जारिये कि से दूसरे लोगोंक सच्यमें रहते हुए अपने आपको पीन का समाहें। संस्कृत विद्याको वृद्यांका आदमी ठेजा रता ता सकता है। गुण्डलोंकी ज्यावहारिक उपयोगितां भी पैदा हो सकती है। उन्हें कर्त कारांके प्रयाचके कार्य भी दिये जा सकते हैं, पर जब तक इस दयाने पाले पीन आयको त्राक्तमेंके लिये सामाजिक प्रयाचक निक्रय नहीं करते, तब तक पारी डिप्यानांक अपनीति होते रर्देगी कि संस्तुत विद्यानां वाज करां आ करांकी विद्याकी वाली बातने के लिये ही पैदा हुई है।

१७ पर क्या सामाजिक प्रयन्धक ऐसा करनेको सच्यार होंगे ? निश्चित रूपसे अभी नहीं । हां, समय आ सकता है, जब आर्थ संस्थाओं में संस्कृतके योग्य पिद्वार्गों के इश्चित मान मिछ सके । इसके लिय पहिले जनतारों इस मागपर डालना होगा । इससे बढ़कर, पण्डिताको आने इस जीवनोहें इच्छो समझना होगा । और पाडशालों में स्थित डीक होजानेपर भी प्रचारकों की समस्या तो नहीं सलझती । पूर्वों क कार्यों के लिये डज़ारों सहुपदाकों का संगठित होना आयावस्थक है । इस समस सारे आर्थ जनत्यें के सारित होना आयावस्थक है । इस समस सारे आर्थ जनत्यें कोई ऐसी समा नहीं, जो इतने मचारक बैतानिकरुपते, चोंद्रे यद सेतनी बितानी ही सामाण प्यां न हो, रख सके ।

१९. जहां समाजमें इन विचारोंका प्रचार करते रहना चाहिये, वहां ससे प्रचारकांका यह मुख्ना न चाहिये कि पहिले स्वयं उन्हें कहां परीक्षांके अन्दर्श करकतापूर्यक निकल्का होगा। आर्थमें विद्ववयारी पर्मे तब ही चेनमा, जब पर्मे प्रचारका उच्च इतिहास वहां दुदराया जावेगा। जो लोग यह अञ्चन्य करते हैं कि समस्त सामाजिक सोगोंका इलाज विद्युद्ध पिदेक प्रमेका प्रचार है, उन्हें चाहिये कि वे करमामाविक संविक प्रमेका प्रचार है, उन्हें चाहिये कि वे करमामाविक स्वयं प्रचार की स्वयं होये कि वे करमामाविक संविक प्रमेका प्रचार है, उन्हें चाहिये कि वे करमामाविक सर्वे। ये स्वाप्य की स्वयं । ये दुग्लमें प्रचारकां के स्वयं होये को स्वयं प्रावाद होते हो सकें। आर्थपर्वक प्रवाद कराये स्वयं प्रवाद होते हो सिकं। आर्थपर्वक प्रावादिक स्वादकां स्वयं स्वयं स्वयं होते हो सिकं।

द्यार्थीद्य ।

128

२१. मारतवर्षके ब्राम २ में बचार होगा और विदेशमें भी प्रचार होगा। एक समय आयगा, जब भूमण्डलके लीग आर्य होकर, देश, विदेशके भायको ही उड़ा देंगें। परन्तु कव र जय इस प्रकारके आदर्शचादी, आदर्शकारी और आदर्शमानी प्रचारक कार्यक्षेत्रमें संगठित होकर निकलेंगे। देसी आशा करना इमारा अधिकार है। मारतवर्षमें अमीतक इसी प्रकारके जीवन वाले, प्राचीन प्रचारकोको स्मृति लुप्त नहीं हुई । वर्शमान समयमें महर्षि द्यानन्दने पुनः उसे जीवित कर दिया है। इन पूर्वजॉके मार्गपर चलने चाले सैनिक पूर्व वर्णित विचाराका प्रचार चाहते हुए भी, प्रतीक्षा नहीं करेंगे। वे इस बातकेलिय संकरण कर चुके होंगे कि हमें जीवनमें सबसे बड़ा आनन्द यद्दी मिल रहा है कि हम अपनी ओरले पूरा यल लगाकर, आर्थधर्मका विस्तार कर रहे हैं। धनाड्य गृहस्य आगे बहें। इस सेनाकी सहायता करें। यह अच्छा है। पर यह सेना इस सद्दायतापर निर्भर द्वोकर काम नहीं करेगी। उन्हें पूर्व, पहिंचम, उत्तर और दक्षिण सब ऑरसे निमन्त्रण आरहे हैं। क्रिधर उनके पग पर्देंगे, वहीं घेदका संदेश पहुंचेगा।

२२. संघमें बल है। यदि इस सेनाका संघ यन गया। तो वस्तुतः चुराना इतिहास दुहराया जायेगा। वस्तान समा-ऑका प्रकच्य उस संघके (वस्तुत कार्यकामका यक माग होगा। उस संघके देशिक और वेदोरीक हो भाग होंगे। साहित्यक, अध्यायक, मागरिक, परिमाजक, माण्डलिक और प्राप्तिक मेनसे कार्र और विमाग होंगे। भिन्न २ विमागोंके नियम अळग २ होंगे।

२३. संघके केन्द्र-स्थानपर उत्तमोत्तम साहित्यकी रचना होगी। प्रचारार्थ पत्र और पत्रिकाएं निकलेंगे। प्राचीन विद्याके पुजारी उसकी उन्नतिमें सदा लगे रहेंगे। वहांपर योग्य छात्र तरपार होते रहेंगे। रुग्ण, अशक तथा युद्ध सेयकोंके विद्यामका वहां प्रयन्ध होगा । प्रतिवर्ष वहांपर संधके अंग इकट्ठे होंने । प्रमुख विचारकोंके भागोंकी समालीचना और धारणा करेंगे। नये वर्षकेलिये कार्यकम निश्चित करके, और जीवनको फिर उछसित करके, परिवाजक अपने काम पर, माण्डलिक अपने केन्ट्रॉको और प्रामिक अपने केन्ट्रॉको बले जावेंगे । इस प्रकार प्रत्येक भाम, उपनगर और नगरका मुख्य केन्द्रके साथ संबंध होगा। सब कार्यकर्ताओंकी उसमें श्रद्धा होगी। साधारण, तपस्याका निर्वाद करते हुए, जो धन द्दोगा, उसे बहां भेजते रहेंगे । वह संग्रह संघकी सम्मितित सम्पत्ति होगी । उसका समस्तित अपयोग वार्षिक अधिवेशनम निश्चित हो आया करेगा। संघकी कार्यकारिणी सभाका प्रत्येक चौंधे वर्ष निर्माण होगा। सय अंगोंमें सम्मति-शक्तिका ठीक र विभाग होगा। जो प्रचारक न दोते इए भी संघके धनादिसे सदायक होंगे, उनका भी बहांपर प्रतिनिधित्व दोगा । संघके प्रवेश और वहिष्कारके विशेष नियम होंगे। प्रत्येक अंगको जो भघानाधिकारी आहा देंगे, उसे उसका पालन सर्वधा करना धी होगा।

२७. यद्द आर्थे प्रचारकसंघ आर्थेसमाजका मावीवळ होगा। यद देश और विदेशको आर्थेत्वके नांतर्मे मिळानेवाळा प्रवय साधन होगा। यद संसारकी वर्चमान विवमता और शान्तिका हटा कर साम्ययाद और शान्तिके सिहानको स्यापित करेगा। यह कथ बनेगा और कैसे बनेगा, इसका कुछ निश्चित बान नहीं, पर चारों ओर रवापक अन्धेरे में जबभी प्रकाशकी रेखा दिखाई देती हैं, तो यही हसी विश्वके कपमें परिणत हो जाती हैं। नये रक्तसे सञ्चरित, आर्थ हदय ! जाग, जाग ! संसार आशामरी हिंदिसे तेरी और टिकटिको लगाये हप है। उठ, इन आशामरी हिंदिसे तेरी और टिकटिको लगाये

# १७-आर्य-साम्यवाद् ।

- १ मनुस्य जीवनका मुख्योद्देश्य सद्धमेंको जान, उस पर आवरण कर, मोश्लको प्राप्त करना है। सद्धमंका योध स्था धर्म पुस्तकोंसे ही संसय है। जो संसारमें आकर न पढ़े और न सुन, उस स्योखा मुखं कीन होगा? परन्तु उसके समान अध्याचारी भी मिळना कटिन है, जो धर्म मन्दिर्में किसीको मिथिश्व जान सुट द्वार यन्त्रित करनेको उद्यत रहता है। जान मनाई स्थान है कि न कोई मुखं बोन और न कोई
- २. परन्तु यद इच्छा धायः इच्छा ही रह जा<sup>त</sup>। हैं। पर्म आतरिक और बाह्यभेदसे दो मागोम वट जाता है। मीनरीले अभिशाय यद है कि यम, मियमादि पर आवरण किया जाये। बाह्यका ताराये रीति रिवाजक अनुसार कर्मकण्डमें है। यदि विरोप प्रकारका कर्म विशेष देगपर न किया जाये, तो यद दण्डका कारण थन जाता है। संसारके हतिदासमें

धर्मके इस मागने बहुत खेळ खिळाया है। इसकी बामडीर खदा एक ऐस्त्री जन-प्रेणिक हाध्में नहीं है, जिसने विधाले मकादा की संकुचित करनेमें ही करवाण और इतिकसंध्यता समझी है। यह इन्हीं महासाजांकी छत्म समझिये कि स्वामी स्यानन्द जैसे महासायके प्रचारको हुए, ५० वर्ष स्वतीत होने पर सी हमने यह विषयमें अधिकारानधिकारके प्रकाश

३. इसमें अब किसे सम्देह है कि प्राचीन समयमें

पेदिक प्रकाश भारतीय सीमाओंको उल्लंघन कर पूर२ फैल रखा था। सर्वेत्र आरयोंका लोहा माना जाता था। इसके असंकर प्रमाण महाभारत जादि पुराने पुस्तकोंके और खुराई द्वारा किये जाने वाले जुतन अनुसन्धानींके मिल रहे हैं। उस समय दूमारा धर्म शार्वजनिक था। पुराण तक यही साक्षी देते हैं। सहस्त्री जातियां यहां जाकर अपना मान अपनी भाया और अपना भार्ने सब भूल कर हममें नीर श्लीरको नार्र पक हो गोर्द । आज बहे २ पुरातखानुसन्धानिकोंके आविकार श्ली कदाचित् इस मीलिक जातीभ विवेक्तप हुट्छ प्रकाश डालें, तो डालें। अन्यशा द्वयी सहाके लियं पकतामें लीन हो चुको है।

तों बांहें। अन्यणा द्वयी स्वाके लिये परतामें छोना हो चुको है।

४. रातोः २ अध्यःपात हुआ होगा। परिपि छोटी

पैते २ यह अवस्था मी होन्दे कि येद माहापणि लिये ही रत प्राया। सञ्जय-यार जाकर धर्म ग्रह होने लगा। और अवसी यही अवस्था है। यह और बात है कि आयेक्साअका बढ़ता इस्मा महार हम दिवारको देवनेयर लावार कर रहा है। दुकें, इससे भी ढीला पढ़ गया है कि स्थयं माहाणीने वेदका 125

आश्रय छोड़ दिया है। तीसरे यलकी बात है। एक निर्वत बृद्धको पढ़नेसे रोकाजा सकता है। शुद्धिके सहायक, आयोंको मी कापकी भट्टीमें हाँका जा सकता है, पर ब्राह्मणस्य तथा क्षत्रियत्वके अभिमानी, तिलकघारी पण्डित और उद्दण्ड राजपूत भी गौरमुख वेदपाठियोंको मान पत्र देने और सौ यलाएं ले २ कर उनके द्वाध चुमनेमें द्वी अपनी मलाई समझते हैं । आज यूरोप और अमेरिकाके विश्वविद्यालयाँमें चेद पढ़ा और पढ़ाया जाता है । इन लोगॉर्म साहिश्यक रसिकताका भाव प्रधान होता है । ईश्वरीय धाक्य समझ कर, मोक्षका साधन समझकर या धार्मिक श्रद्धासे युक्त हो कर यह सञ्जन घेदको नहीं उठाते । उसरी ओर. करोड़ों भारतीय इन भावांसे ब्रेरित हो कर जब वेद शास्त्रके समीप आना चाइते हैं, तो मन माने अधिकारोंके नामपर इन्हें सुरी तरह कोसकर परे घकेल दिया जाता है।

५ यदि आर्थ सेवक प्रचार क्षेत्रका अतिशीघ विस्तार न कर सके, तो विगड़ी दशाके सुधारकी आशाभी न रहेगी। पंजावमें सामाजिक अत्याचार दूसरे प्रान्तीकी अपेक्षा कम है । दक्षिणमें इसकी पराकाष्टा हो चुकी है। अस शुद्ध कह कर द्याये जाने चाल लोग जाग रहे हैं । अत्याचार सब तक सहा जा सकता है, जब तक कि आत्मसम्मान का उच्च माय जाएत नहीं होता। विद्याका प्रचार पढ़ा चला जाता है । विद्यमी इन्हें भड़का रहे हैं। इनमें से लाखीं चोटी कटा कर दूसरे सम्प्रदायोंमें द्दीकर एक प्रकारसे मनुष्यताके अधिकारको नये सिरेसे प्राप्त कर रहे हैं। अब यह संभवनहीं कि यह इमारे समाजमें

साम्राज्यका इसमें स्वार्थ हैं कि अछत लेगिको पुराने समाजके विरुद्ध खड़ा करे । यह कार्य यह पैमानेपर आरंभ कर दिया गय। है । हिन्द समाजको उचित है कि क्रम्भकरणी निद्राको छोड़ दे। इस घोर निद्रामें एक चौथाईभाग कटकर विधर्मी हो यगा है और अब डेाव हीन आगांकी विधमी हुड़व करना चाहते हैं। यदि अब दूसरा नौथाई भाग दमारे विरुद्ध सदा हो गया. तो फिर विजयनके अभिमातियोंका इस देशमें रहना भी कठिन है। जायमा । ६. तामिलदेशमें इस विरोधकी लहर उठ खुकी है।

दुनारी लोग अब बेदके आधिकारीके इच्छक नहीं रहे। उनके मनमें घेदके प्रति प्रेमके स्थानपर अनादरका भाव पैदा किया जा जुका है। भेदको नीति बड़े थेगसे छतार्थ हो रही है। संयुक्तमान्त तथा पंजायम भी 'आवितिन्द ' और हिन्दुफे यनावटी भेदका प्रचार करके परस्पर द्वेष और वैभनस्यको बढ़ाया जा रहा है। समय आनेवाला है, जब कि इन शास्त्रोंके पढ़नेकी किसीके मतमें भाषना भी म रहेगी। वक्षिणमें अब पेली सभाजांकी आयोजना होने छगी है. जिनमें जनताको ६कट्टा करके मनुस्मृतिको जलाया जाता है। उनका यह विचार है कि इस पुस्तकमें ही हमें अब तक दूसरे छोगोंके चरणोंका दास बनाय रखा है । इन घटनाओंसे हमारी आंद्र खलनी चाहिये। जितना शीव हो सके, इस सर्वस्य-नाशक, दासता-पोपक और दीनता-बर्धक भेद-भावके प्रचारको रोकनेका भरलक प्रयक्ष करना चाहिये. पर स्मरण रखो, दंका बज छका है। सुम्हारे दिन गिने गये हैं। वें।रिया विस्तर संभाले। देखें। आर्यसमाज युक्ति चट्टानपर खड़ा प्रमाणिक सुर्वेशी किरणींके प्रकाशमें इस पातको प्रत्यक्ष सिद्ध कर रहा है कि वेद मसुप्यमाशके लिये हैं। प्रत्येक आर्थ तब तक आर्य है, जब तक वेद परता पढ़ाता और समता सताता है।

७. ममुने पक ओर सुर्थ और चन्द्रमा, जल और पवन मनुष्पके उपकारार्थ रचे और दूबरी ओर वेदास्त्रका पान कराया। चया किसी राजांक पदासे हैं कि दाूद्रके घरसे चायुको अर्थवन्द्र देकर चादिर निकाल दे, तो पया वेद प्रवादका तिरुकार हो। अपने उन्मच अभिमानको शान्त करनेका पक मान प्रतीकार सुद्धा है दिख्य ।

दे वेद जानरूप हैं । योग्य ही इसे समझेगा और पवित्र होगा । हमारा क्या अधिकार है कि विना परीशां किये किसी अहतपुषको अन्दर जाने और परीशांमें वैद्रोसे रोके । विद् शुद्ध अनिध्वर है, तो उसे युद्धि क्यों मिंगे गदि पक क्यांक सिल्पी काशविद्द, चकील, इश्वनीयर, प्राप्टर और जज हो सकता है, तो वेदपर ही क्यों ताला लगते हैं। यदि यह कहां कि शुद्ध का मालणदिक धमेले क्या सम्बन्ध ! तो, भारे ! शुद्धेक तपको हुसेर लगा क्यों पड़ें ! सम् सति तो आता हो। येद सबके लिये बन्द करहो। प्राचीन मर्याराके विगद्देन पा विद्याकर, इस अन्याय और अस्याचारकी पुष्टि न करनी चाहित हो। येद सावित्र कार सोविय । जाय तो कहांवित् अपना शतिहास भी शुल गये। हतुमात् कीत था शुस्त कि गौड प्राप्ता हिस्स भी शुल गये। हतुमात् कीत था शुस्त कि गौड देखो, रामायण किष्किन्धा काण्ड, ३ । ८ में क्या सुन्दर परिचय मिलता है।

"नामुग्वेद्विनीतस्य नायजुर्वेदघारिणः । नासामवेद्विदुषः शक्यमेनं विमापितुम् ॥" अर्थात् उसकेभागणले यह स्वष्ट मतीत होता था कि उसने किसी योज्य गुरुके चार्णोमे वेटकर, वैदिक विधाका अन्यास किशा है ।

९.. पराहार और बिलग्न किस अवस्थाके उठकर काप बने और साक्षात् घर्मके द्वरा हुए हुए ठीजिये, अविष्य पुराणके ब्रह्मपर्यका पाठ सो कीजिये।

"श्वपाकी गर्भसंभूतः विता ज्यासस्य पार्थित । तपसा ब्राह्मप्यो जातः संस्कारस्तेन कारणस् ॥ गणिका गर्भसंभूतो वसिष्ठश्व महासुनिः । वपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणस् ॥" अर्थात् वे कमसे चण्डलो और गणिकाने पुत्र थे। द्वा अपने सर्पावलने बाहिणात्मकी शास किया। १०. छान्दीस्थोपनिष्दमं परिचारिणी जायालाके पुत्र

अपात् वे क्रमसे चण्डाली और गणिकारे तुन थे।
परन्तु अपने संपोचलसे उन्होंने माहणात्वको माह किया।
१० छान्दोम्योगतिषद्गं परिचारिणी जामालाके स्व क्षेत्र ।
वे छान्दोम्योगतिषद्गं परिचारिणी जामालाके स्व क्षेत्र 'समिप्र क्षेत्र चे समिप्र क्षेत्र चे समिप्र क्षेत्र क्षेत्र

१३२

११ जो द्विजनमा होकर अधर्मी होजावे, उसे 'मात्य' कहते हैं। तुम्हारे हिसावसे तो उसकी परची कट चुकी। परग्तु सब धर्म शास्त्र और मूत्र प्रन्य पुन चेद पढ़ ऊपर रठमेके लिये उसे मार्ग देते हैं । ताण्यमहाबाह्यण, १७ व अभ्यायके प्रथम ४ खण्डोंमें यह शुद्धिका प्रकरण सविस्तर पाया जाता है । आधालायन श्रीतसत्र, ९८६७, म और कात्यायन श्रीत सूत्र, २२, १२३—१५० में, यही विषय है। इसी प्रकार अधववदके काण्ड १५ की भूपिकाम सायणके शब्द पढ़ने योग्य हैं। चौथे दर्णकी स्तुति करता हुआ धद कहता है, "यह वचन (अधवेबेदोक्त) किसी महाविद्वान, महाधिकार, प्रण्यशील, विश्वसंमान्य, कर्मपरायण बाह्मणीं द्वारा द्वेष किय गये बात्यको रुक्ष्य करके कहा गया है।" यदि यह विशेषण पतितांके हैं, तो प्रमुद्दम देसा मास्य ही बनाये रखे। तानिक प्राक्षपुराण ५३, २२३ पर दृष्टिपात वर्छे. साकि आपको फिर बेदका चास्तव निर्णय भी गुनाया जावे।

"शुद्रोपि आगमसम्पन्नी द्विजी मवति संस्कृतः" अर्थात् येश् पढ़ा शुद्र भी संस्कृत होकर द्विज होजाता है। क्या क्रिकी स्थाप्या समया संस्कृति अपना है।

१२ चेद ता चाहता है कि सम्पूर्ण जनता येद पहुँने पाठी हो। जो नहीं पहता, उसकी निन्दा और जो पदता है. उसकी स्तृति क्रायेद रें। और मही पहें। चेद महापके दो भेद पर्णंग करता है, आर्यं और दस्यु, दाल जमया हाई। आर्यं पेतेद समाप्ति हो से प्रदेश सामाप्ति हो। येद महाप्ति के सिंपंग हों। अर्थं और वस्यु, दाल जमया हाई। आर्यं पेतें का मांगर चळते हैं और दूसरे इल्टेट ही रहते हैं। परन्ति परन्ति का मांगर चळते हैं और दूसरे इल्टेट ही रहते हैं। परन्ति मांगर चळते हैं और दूसरे इल्टेट ही रहते हैं। पर्याये पर्याये प्रदेश हों। हों। प्रदेश हों। हों। हों। प्रदेश हों। प्रदेश हों। हों। प्रदेश हों। हों। हों।

'पेद ''कुण्यन्तो विश्वमार्ध्यम्'' इन शब्दों से प्रकट कर रहा है कि यह भेद मिट जाना चाहिये । भला, विना वेद पहें दस्यु आर्य केसे बनेगा ! ऋ० १०, ७६ के ''तामाभूत्य व्यद्धुः पुरुत्रा" इन वाक्यपर सायण भी तो यही बात कहता है कि वेद सर्वत्र सब लोगों में फैलाया गया । ऋ०१०, ५३, ४ में "पंचलना मम होत्रं ज्ञपध्वम्" इस वचनद्वारा सब् मनुष्योंके लिये वेदामृतके सेवन करनेकी आहा है। यही अध निवण्डु और निरुक्तमें स्वीकार किया गया है। यही भाव भरु० ८, ६६, ७ में ge किया गया है । "मुख्यन्तु थिश्वेऽमृतस्य पुत्राः" इस मन्त्रम यजुर्वेद भी सब परमारमाके पुत्रीको भक्ति-ये।गका उपदेश सुननेके लिये निमन्त्रित करता है । यसु० २६,२,तो इस विषयमें प्रसिद्ध ही है। बढांतो अपने पराये दीन, दीन, सबके लिये पायन संदेश सुननेका अधिकार षतलाया है। अतः आपको भी इस विषयम वदी मान्य है, जिसके अनुसार पुराने आचार्य निधय किया करते थे। देखी, थुति किसे अधिकार देती है—

"यमेव विद्याः श्रुचिमश्रमयं मेघाविनं श्रवचर्योगपणम् । यस्त्रेम द्रुवेत् कतमधनाह तस्त्रै मा मूया निधिवाय महान् ॥ (निरुक्त ) अर्थात् पवित्र, अदमादी, मेघाधी, महावारी, अट्टोरी, विद्याकी रक्का करनेवाला ही अधिकारी यात्र हो सकता है।

यही यात इत्रेताध्यतरोपनियद्के अन्तर्मे कही है।

ध्रार्थोद्य ।

वेदान्ते परमं गुख पुराकत्ये प्रचोदितम्। नाप्रशांताय दातव्यं नापुत्रामाशिष्याय वा पुनः॥ यस्य देवे परामकिः यथादेवे तथा गुरौ। तस्येते कथिता झर्याः प्रकाशन्ते महातमनः॥

अर्थात्, हम प्राचीन बेदिक तस्त्रीके उपदेशका वही अधि वारी है जो संयमशील हो और अपना पुत्र या तिष्य होनेंद्र कारण, जिसकी पुत्रियोका हमें पूरा परिचय हो। जा हैदर प्राची गुरुमक होगा, उस महास्त्रापर हम तस्त्रीका अवह्य प्रकाश होगा।

१३ कितने स्वष्ट द्वार हैं। और दोना भी पेसा ही चाहियं। धर्म-जीवनका यदि नाम है, तो जो अपने व्यवहारको स्वक्त योग्य पना सकेता, उसे अवद्वय पद प्राप्त होता। यदि मुख्य मुख्ता या अभिमानके कारण उसे अधिकार न है, तो न सही, परमासमाकी रूपा तो उसपर है ही। प्रमु जातिन्यति नहीं पुछता। उसका द्वार स्वकेलिय परकार खुला है। ओ सीक्षीयर खड़लेगा, यही अन्दर प्रयेश प्राप्त करेगा।

१४ निरकालसे आर्थपने यक वन्द तहाग वन रहा था। ऋषिने इसे पोला। पाइरी और मीलधी लोगोंके उपहास्य वन्द कर दिये। यह कथा तागा था, पर अब लोहमची प्रदेखला है। यह कथा घडा था, अब चक्रके सहया है। इसका रहस्य आर्थ सामार्थी लिया है। अब स्वस्त सहया है।

समाजकी विक्षा है और उसका मर्म पेदनवार है। १५ आर्यकृत्य हम विचारोंसे सहायुमूति प्रकट करनेदर मार्ग यही है कि पेदको सर्वसाधारण तक पहुंचा दिया जाये। वैद्यिक साहित्यके प्रत्येक भाषामें उल्लेष करवाने वाहिये। छंदि २ संमदों के रुपमें इसका नित्य घरों में पाठ हो। पेती संस्थाओं का पोपण कर जहां इस भागों में रंगे हुए मलारक तर्याओं का पोपण कर जहां इस भागों में रंगे हुए मलारक निर्मे मलारकों के संग्रक कर चारण करना होगा। किय स्थान सम्मद होगा कि अपने पूर्वजीके उज्जाल हतिहासका हम भी अनुसरण करते हुए, जगत् के कोने २ में, वेदभगयानके आहाा, उत्साद, व्यान्ति और सन्तोपंत समे हुए सन्देशको पहुँचा सके। मुझ्की छगासे यह सिन घोष आये, जब हृदयका संकोच हुए हो और इतनी विशासना पैना हो का स्व मनायटी मेहाँके विकार स्थानायक एकतामें कीन होजाये।

#### 

### १≒–आर्यसमाज और रामोदय ।

- १. भारतीय मणनाके अनुसार अ.ठ लात यपैसे लग-तार आयं लोग पिजय-द्शमी या इतहरेके दिताने मानति चल मा रहे हैं। स्थान २ पर इस महापर्यस पूर्यके में दिन यहे प्रवित्र भगते जाते हैं। सामायणके स्तिहासके अनुसार लोग सामलील करते हैं। तत्त्रपुत्रकोंको सान, लक्ष्मण आदिक क्रमाँ स्थान बनाकर विविध घटनाओंको जनताके प्रति दिखाया माता है।
- २. वितिद्वाक्षिकोंने कुछ वसे प्रमाण भी हुँछ हैं, जिनके जापारवर यह कदा जा सकता है कि यह रवोद्दार दमारा जातीय स्वार वना रदा है। जब भारतीय लेंग अति प्राचीन कालमें पातालदेश (अमेरिका) में गये, तो वदां भी हसे मनाते रदें। स्केष्ट निक्क इस समयतक बहुकि पीड देवामें पांच जाते हैं।

- 3. राम और सीतांक नाम पृथिय है। प्रत्येक आर्य सोने जागते उनको समरणकर पृथिय होता है। प्रदेशको जाता हुआ या यहांसे यापिस टौटता हुआ यात्री अपने याजुवगोंसे राम २ कहकर, मानो, हृदयसे हृदय मिळा लेता है। करोड़ों मर मार्राका मिक भाजन, यह पृथिय नाम एक प्रकारके महामन्त्र और मुक्तिका साधान यन रहा है। महाराज रामचन्द्रके प्रतापसं उनके साधियों, सम्बन्धियों, मित्रों तथा दाजुओंका हतिहास अमर हो चुक्त है।
- ४. वास्तवमें महामुनि वाल्मीकिने डीक बहा या कि जब तक त्यूर्व तथा चार्क्कत प्रकाश विषयान रहेगा और संवार हसी प्रकार बना रहेगा, रामायणको पित्रच कथा भी जीपित जाप्रत कराये चलती रहेगा। यह कथा क्या है? यह हमारी जातीय सम्वत्ति है। हमारे परम पुनीत आर्थ-जीवनके उच्च आइतींथी स्युतिको हमारे हुरवमें यह पुनर्सीवित करनेवाली है। तमारी मुखारे हुई जीवन कलिकाओंको यह तमित्रवाली है। मारारी मुखारे हुई जीवन कलिकाओंको यह तमित्रवाली है। मारारी मुखारे हुई जीवन कलिकाओंको यह तमित्रवाली है। मारारी मुखारे हुई रावच कलिकाओंको यह तसि सर्वाचली है। आल्ह्य तथा प्रमादके लखीन होमर नि सर्व हुई र मजाके नस नाड़ीमें यह तथे कथिरका सम्बार करने वाली है। यह पूर्व मित्रवाली होगा हमा चला जाता है, कि दे आयों चेत्रो, सोचों और समझों। हम कही ये और कहां जा पढ़े हो?
- ५. पर, यहां तो ममुरा तीन लोकले न्यारी है। अन्य जातियां अपने मेताओं और महात्वाओंको स्मरणकर उनका अनुकरण करती हुई उल्लोके शिखरकी और सरपट दौड़ती हुई चली जाती हैं। परम्तु मन्दभाग्यवश हम लोग इस अमृत्य

जातीय सम्पत्तिको कोहियोंके भाव छुटा रहे हैं । हमने पूजाके भावको ही उछटा कर दिया है । हमने जीवनके प्रत्येक विभागमें अतिका ही प्रयोग अच्छा समझा है ।

६ त्याग और कम्परता परस्पर विश्वस होते हुए भी हमोरे हां समान रूप से आधिकार पाये हुए देखे जा सकते हैं। इया और कहताकी भी यहां अवस्था है। महाराज रामचन्द्र जैसे मर्पादाएठपोसमधी पूजा करने वाली जातिकी मटा यह

अभोगति जन्यधा हो हो न सकती थी । जिनके जागे आद्दाशिक न्याय और पराक्रमकी येली मूर्लि सदा फिरती रहती हो, मळा वह जाति जगत्में पर्योक्त इतनी अपमानित हो सकती है?

७. हमने क्या किया शै भगवान् रामचन्द्रको अपनी जातिले बहिष्कृत कर दिया । ये अब राजा नहीं, पुरुष नहीं, पीर क्षाविय नहीं, धर्म पुरुषर नहीं, दिन रहक नहीं, आवृद्दी

पुत्र, पति तथा झाता नहीं ! उनका सारा जीवन यक छोछा है । यास्त्रवर्मे परमारामने मञ्जूष्यका रूप भारणकर रखा था, ताकि राह्मसम्प्र किया जा सके । वाद २ ! मोली प्रका ! त्यूप करपना द्वर्से । उस मदाकालकर भगवानुके तीव न्यायवद्राके सामने रायण या दी क्या ? यर दुमें शब दास्त्रायों और तकोंसे कुछ अभिमाय नहीं, हमें तो यह दुसोना है कि येतिहासिक करने

रस अति भीक का परिणाम क्या हुआ है

८. अय हमारे सामने सहजो पर्यों से घष्ट्रायांशे राम और सहमा अपने ओजस्विरुपर उपस्थित नहीं होते । अव तो मायायी, ठीकांप्रिय भागवानुके मानव रूपको देएनके अधि- लापी लोगों के सामने सुदुमार, होटे २ लड़कों वो नन्ही २ मूर्तियां ही आती हैं। अब उनके हहोर, सुडील झारोरकों देव कर हमारे हुईल झारोरकों देव कर हमारे हुईल उर स्थाने सुरहन नहीं आता। अब पीरारसका उद्याल नहीं उठना। अब तो कोमलताके ही निराले हाव भायमें और नाच रंगों समय य्यतीन होता है। अरी मोली आति ? यह क्या चात है ? आज तेरे मन्द्रों में किस रुपमें शामवाद आप होते हैं। अरी का साह्या प्राप्त की साह्या की स्वत हैं है। अरी वे ये वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं की से वे वाह्या की स्वत हैं। अरी के से वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं। अरी वे वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं। अरी वे वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं। अरी वे वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं। अरी वे वाह्या की स्वत हैं और वे ये वाह्या की स्वत हैं। अरी वे वाह्या की स्वत हैं। अरी वाह्या की से स्वत हैं। अरी वाह्या की स्वत हैं। अरी वाह्य की स्वत हैं। अरी वाह्य की

९. इस युगके महर्षि स्वामी द्यानन्द सरस्वती बी का आपं जागत तथा मनुष्याभाषप यह यहा मारी उपनार है कि उन्होंने जातिसे पक प्रकारत बहिरन्त तथा धीररती-रागदम और उषादरीस्थापनमें अस्तमंत्र हो चुके हुए महराज रामचन्द्र को पुनः अवनी योग्य गदी पर प्रतिद्यापित किया है। उन्होंने महर्षि ज्यासके प्रान्द्रीम स्टब्कार कर कहा कि प्रान्न् सि सर्वी, चस्तरिकों, और आस्त्रस्वाची की प्रथम निर्मा ही नहीं और पदि मिस्ता भी है, तो बिरस्वप्यी और जनस्वत वार नहीं हो सकता। (महाभारय द्वार पर परा।)

े. आर्थवर ! आप स्वराज्य समागम पूर्णतया तस्यार दोकर ही निकळ । अपनी सम्यताके सूर्यक जीवन मुकाशमें विचरते हुए प्रमोद्धारा स्वरुनेका ग्रेमाम मुनार्थ । याडे मुन्दी और घड़ा बाल्वीके मरोर्म पहकर तुर अगरे में ३ को छोड़ कर रामायणकी संगुठनकी नीतिका सबैग अञ्चलरण करों और न्याय युक्त नीतिको कभी भी हाधसे न जाने दें। आर्यसमाज हो, पांमेस हो या दिन्दू सभा हो सर्वन इस बातकी कमी जड़ को जोख़ला करता हुई हहिमोंबर हो हो। है। भगवान इया करें। हम पुन अपने चीर पुरुपैकी पाइपजलियर चलके हैं जिये दस्ताहर्षात्र हों और नैयक्तिक बुण्डताले अपर उठ लहें।

#### १६-सभ्य उपहास ।

### 

- उपदास ! किसपर ! दमारा अपने ऊपर ! आर्थ-संस्थाक सम्पतापूर्वक सोर आर्थ्यसमाजपर ! दिल स्वीकार करेंना नदीं बाहता, पर यात पेसी ही है । दु'खमरा सन्देश हैं, पर कहना ही पनता है ।
- ३. दो दिनकेलिये अमुक स्थानपर पांच छः प्रसिद्ध स्पक्ति पदुंचकर अमृतवर्षी करके चले आते हैं और बहुधा सह

वर्ष भी उनके साथ है। न जाने कहां चळी जाती है, क्योंकि पढ़ स्थान तो सारा वर्ष जपर भूमिके समान ही बना रहता है। फिर वर्षके पेछे उन्नालामुक्तीके समान समासदींके हृदणें उत्सव करनेका संकटन पृथियोके गर्मस्य ट्रव्यकी भाति उनहता है और यही ळीळा दुहराई जाती है।

अमहत्ता द आर यहा लीला दुहराई जाती है।

४. इससे भी यह कर दोंचानीय द्वाउन व्याच्याताओं की कहनी चाहिये, जिनके समुदं यह काम लगाया गया है कि यह स्ती तरह सारा वर्ष अमुत्वयों करते किरें। जितने संमहको लेकर एक उपदेशक कार्य आरम्म करता है, अन्त तक यह अतता हो रह जाये, तथ भी भला ही समझना चाहिये। इस माग दोड़में कहां चेद्याय और स्वाध्यायम, कहां मनन और निदिच्यासनम और कहां जोता है। तम भी कि उपदा मन कीर माम है। और, यह यह याने हैं, जिनके विना हर्यमें सार्थ भीका उपदा नहीं होती और ममुष्य से स्वाध्या

प. इसका परिणाम यह होता है कि पात सुनने बाले मी कोरेंक कोरे ही रहते हैं और जिनकी स्थामपंत्र ही माले तथा आदिवक विकासको ओर बच्चे होती है यह कुच्छ दिन आपंत्रमाममें मटक कर हथार अध्य किसी सम्मवायमें मालि पानेक लिये बच्चे आहे हैं। वहां भी उन्हें सबी धालित तो निल्ली नहीं, परन्तु इसले हमारा संयंच्य नहीं। हमें तो केवल हतना ही सोचना वाहिये कि हम स्थयं अपने साथ कितना यहां उपांच कर देहें हैं।

६ यदि आर्य धनाट्य पुरुष यह संकर्य करलें कि इम अपना सारा धन अब इस उपहासके दूर करने और चेरों के अच्छे के अच्छे भाषातार छववाने तथा सदुपदेश द्वारा भवार करानेमें व्यय करेंगे, और चदि सुविद्यतमण्डली यह निश्चय करते के की किया करते के स्वार्क अभी कुच्छ काल तक टूर रखकर किसी एकान कोनेमें बैठकर वेदके वाध्यांका मनन तवा आतामक विद्यार कोने और किर पूर्ण समन्यय करके चस्त्रा का स्वार्क कोने को किए पूर्ण समन्यय करके चस्त्रा विद्यार जनताको हैंगे, तो सच मुच हमारा कहवाण हो अवे। जिस मकार आत हम रम चारों को अवदेला कर रहें हैं, हम प्रकार बहुत दिन तक नहीं चटेगी। लोगोंका अवस्त्रा वहुत हम तक नहीं चटेगी। लोगोंका अवस्त्रा वहुत हम तक नहीं चटेगी। लोगोंका अवस्त्रा वहुता, मुक्ता के हम दिन सक नहीं चटेगी। लोगोंका अवस्त्रा वहुता, मुक्ता हुई और चायकेषी और किर पता नहीं, सारा हम्य हमारे लिये कैसा हो। अतः आर्थवर्ग, सामित्र केसा हो। अतः आर्थवर्ग, सामित्र सेसा केसा है। अतः आर्थवर्ग, सामित्र केसा हो। सामित्र हो। सामित्र केसा ह

## २०-आर्यसमाजका भविष्य।

#### 

१. आर्थसमाजके स्वस्त्यके विषयमें प्रभी तक लोगोंने मत-नेन हैं। कर यक यह समफते हैं कि रिट्युप्टोंको सामाजिक प्रशितियों से मुक्त करके, चलवान जाति याना है। इस का यास्तियक स्वस्त्य है। कुच्छ यह समझते हैं कि हिन्युप्रोंसे स्वस्त्य है। कुच्छ यह समझते हैं कि हिन्युप्रोंसे स्वस्त्र किया नहीं है। इसके विचारक प्रमुखत, प्राप्तिमाजका क्ष्य महत्यते, प्राप्तिमाजका क्ष्य महत्यते के अस्ति क्ष्ये होना चाहिये। कर्यों की सम्मतिसे विशेष प्रकारके जीवनका प्रयाप करना करना क्ष्यों की सम्मतिसे विशेष प्रकारके जीवनका प्रयाप करना

ही जार्यसमाजका मुख्य उद्देश्य है। कुच्छ ऐसे भी हैं, जो यह चाहते हैं कि जार्यसमाजका काम कुच्छ निश्चित सिदान्तोंके मानने तथा प्रचार करनेके खतिरिक्त छौर कुच्छ न हो।

- २. ध्यानपूर्वक सीचनेसे इन सव 'पल्लोंका प्राप्तावन स्पर अतीत हो जाता है। प्रार्थसमाजका इन सव विचारों तथा कार्यों के साथ दुच्दा कुण्डर सर्वय है। परन्तुं किसी वर्कने ही सुख्यत कह कर, इसे उसके साथ प्रांपनेसे इसके साथ प्राप्ताव होगा। इस के प्रत्येक, प्राप्त वालन्तुने, हिन्दुवॉक्टी दुरे सीतयों का खबडन करते हुव, प्राप्ते उदेश्यकों पहाँ तक परिसित नहीं रहा। । उन्होंने हुजारी वर्णके पीड़े, फिर प्रपंत पार धर्ममन्दिरमें अनुस्थान हे सान स्थायों का सिहताइ यारा धर्ममन्दिरमें अनुस्थान हे सान स्थायों का सिहताइ यारा धर्मान ह्यायों का सिहताइ
- ३ उन्होंने यतलाया कि परमातमाका ज्ञासन संय प्रजाक लिये एक जैसा करवाएंकारी है। उसके नियमों की जान कर, उनके ध्रमुसार ध्रपने जीवनको हालना सदके लिये समानरूप से भागस्यक है। इस लिये ध्राप्तसमाज सवकी भागारेक लिये ही ध्रपने दस नियमोंका प्रचार करता है। जो इन नियमोंको ध्रपनायना, पही सच्चा ध्राप्त बन सकेगा।
- ४ नि सन्देह, इसका हिरदुष्ट्रोके साय प्रापिक सर्वय है। सब हिरदू उन व्यवियों ही सन्तान हैं, जिन्होंने इस प्रमेके पवित्र प्रवाहको जारी किया था। बद्यपि प्रापे हुन लोगोंमें सैंकहों सामाजिक होप तथा प्राचीन निवारों क्यारे मर्यादाके विरुद्ध याते पाई जाती हैं, तो भी इनके प्रवाह प्रापे सन्दाहमों, त्रापियों, मुनियों तथा राम, इच्छादिके प्रति मिक

का भाष पाया जाता है । ,ये येदको मान या न माने, समर्के या न समर्के, प्राय भी उनके संस्कार येदके मन्त्रोंसे ही किये कराये जाते हैं।

के, जय तक आध्वसाज तिन्द्रयोका सर्वसायारण के गत्र का जाता और वे इसके निर्देशानुसार पूरे विदिक नहीं पन लाते, तथ तक होए संसारको विदिक्त में अन्य कर होए संसारको विदिक्त कि अप सर्वक निर्देश का अप सर्वक निर्देश के आप सर्वक के निर्देश अप सर्वक निर्देश के अप सर्वक निर्देश के अप सर्वक निर्देश अप सर्वक निर्देश के अप सर्वक निर्वेश के अप सर्वक निर्देश के अप सर्वक निर्देश के अप सर्वक निर्वेश के अप स्थाप के अप सर्वक निर्वेश के अप स्थाप के अप स्थाप स्थाप के अप स्थाप स्थाप के अप स्थाप स्याप स्थाप स्य

भावको भूजना न चाहिये। इस उत्साहदायक भावके त्यागके कारण ही ध्यागे हमारी अध्यागित हुई है। ७. इस यातकोमी भजी भानित समक लेवा चाहिये

७. इस यातकांनी भली भारित समझ लेता चाहिये कि कोई धर्म योडेसे सिद्धालांके प्रचारका नाम नहीं हो सकता। इस रिव्हालांके परिखाम विशेष महारका जोवन है। इसमें महु-मिल परीपकारका स्ट्याव विद्यासे प्रेम, परस्पर भीत खादि गुण उक्तद्रस्पम पाये जाते हैं। सिद्धालांके प्रचारके साथ इस यातांका प्रचार करतांनी आवश्यक है। धपने उदाहरणने इस दिया गुणोंने जनतांकी प्रचार करता, एक प्रकारते प्रमुख्या इस हाई है।

 इन विचारोंके प्रत्तर्गत सिद्धान्तों तथा इनके फल स्प शुद्ध स्पवहारों तथा मार्चोका नाम ही प्रारंपर्भ हो सकता

विस्तृत होकर, सर्वविषय हो जाउँगे।

२०. मत-भेद उस समय तक दूर गहीं हो सफता, जब तक हमारी स्वयमे युद्धि आवर्थ-च्य विकासको मात करके सामारी सव्यमे पुर्वा आवर्थ-च्य विकासको मात करके सामार्थ क जावेगा और कि आवेगा भी मा नहीं, इस विवास में मान के जोवे मा नहीं, इस विवास मात्र क जावेगा और ते आवेगा भी मान के जेवे मात्र जावे मात्र के जेवे साथ पात्री मात्र के जेवे साथ का वर्ष, तिसी होतियों आर्थका व करनी वाहिय, तस जावे मात्र के जावे मात्र के

कोई प्रादरगीय सम्यन्य ही न रहे, तव तक उसे द्यार्य ही सममना चाहिये।

११. यह ऋषि द्यानन्दकी ब्राह्त बुद्धिका समस्कार है कि उन्होंने इन सार्वजनिक नियमों तथा भारते व्यक्तिगठ विचारों स्मार परिकामोंको सलग २ रखा है। सत्यार्धेमकाशादि प्रन्य हमारे प्राचार्यके इन भावोंका व्याख्यान रूप है। उन्होंने मय प्रायोंके लिये जिन नियमोंका उपदेश किया, उन्हें स्वय भी ष्पपने जीवनमें धारण किया । वेदादि जास्त्रोंका श्रद्धापूर्वक प्राप्ययन करके उन्होंने कुच्छ विचारोंको निश्चित किया धौर उन्हें ससारमें फैजानके जिये घाणी तथा जेन्वनीकी शक्तियोंका पूरा प्रयोग किया। भाष श्रृषि, योगी, व्याकरणादि विद्यास्रोंके चुर्व ग्रौर सर्व शाख़ोंके चका थे । किन्तु परमात्माकी मान्ति मर्वम्र नहीं थे । केवल भगवान् ही भूलसे मुक्त है । जब मनुष्यके विचारोका ग्राधार, उसके शास्त्रीय ज्ञान ग्रीर स्थामाविक गर्भ-यज हों, तो क्या यह संमर नहीं कि इन्हीं साधनोंका उपयोग करता हुआ इसरा मनुष्य किसी २ धेशमें भिन्न २ परिकामीपर पहुचे।

१२ इस सीघो घातको न मानता इठयमींमें शामिल होगा। स्वामोजीन स्वर्थ किस अध्यिष्ट्रभास, सत्ययवित्यापन भौर मिच्या गुरुद्धमका इतता चलपुर्वक स्वयद्धन स्वित्य, उसीको पुन माना करता होगा। उन्होंने जारवीके प्राचीन मार्प्योगे पड़ कर, स्वतन्त्र तरेकी उनकी परीक्षा की। किसी चातको माना भौर क्रिसीको मिच्या भी चतलाया। स्वय दीनतासं उत्पर उठे हुए, उस स्वतन्त्रकोल पुजारीने सारे ससारको इस

1470

ष्हुमूल्य सम्पत्तिका दायाद बनाया । उतका कभी यह मन्तत्व्य नहीं हो सकता था कि मेरे ध्रतयायी मेरे प्रत्येक शब्दकी पत्यरपर सकीर समभक्तर पूजे । न ही उन्हें यह कभी पसन्द हो सकता था कि जिसे लोग दिलसे मानते हो ध्रीर न इक्टिएवेक समभ समभा सकते हों, केवज उनके नामधी पोटमें भिन्न मति रखने वालोंको सपमानित करनेकेलिये प्रयक्त करें। सत्य घती है, जिसे क्रात्मा ठीक २ समफ कर स्वीकार करके। इस सत्यको प्रदृश करना उन्होंने प्रत्येक प्रार्थका कर्चन्य षतजाया है । इससे ध्रन्यथा मानना या व्यवहार करना. दरम, सन्याय स्तौर सत्याहानिका पर्याय होगा ।

१३. प्रत्येक व्यार्थ विद्वानका कर्भव्य है कि यह आदि वयानन्दमं पूर्ण ग्रहभक्तिको धारणकरे। उनके बताये हुए जीवन-मार्गका प्रमुखरूम करता हुमा, उनकी प्रत्येक धारमाको शदा-पूर्वक तर्रको कसौद्री पर परके । इस मार्गपर चलते हुए पता धनता है कि सभी पहुतसे माड मंत्रार परे हटाने शेय हैं। इसे सीघा करना और कहीं २ मोद्रना भी ग्रावश्यक होगा । प्पीर यही कार्य है. जिसे प्रार्थविद्यान डीक रीतिसे पूर्व करके श्रुषि द्यानन्दके ग्रात्माको सन्तुष्ट फर सकते हैं । जो कारीगर, पहिला नम्ना तथ्यार करता है, यह नेता कहलाता है । इसमें उसका महस्य छौर चमत्कार पाया जाता है कि वह अंगलमें मंगल तथा धमावम भाव कर देता है, परम्तु को योग्य विद्वान उसके पीछे छाते हैं, उनका कर्चन्य है कि उस नमूनेसे खाम मी उठावें भौर उसे संवार कर प्रधिक सुन्दर तथा उपयोगी भी बनाते चर्जे । संशोधनकी कमी समाप्ति नहीं होती ।

१४. प्रय तिनक ग्रंकास्पद सुमि पर पांच रहा जाने जगा है। भय होता है कि कदाचित कोई २ सहजन, मेरेहदयके मार्थोंको डीक २ म समझ कर मेरे मायेपर नास्तिकताका कर्जक मी लगानेमें सकोच न करें। पर फिर भी मेरा प्राप्ता किसी धानतिक मेराज प्रयाप्त विवासा हुआ २ केंबनीको स्थर ही पकेंजता है। मलें कोई इसमें चींक पहे। यह चींकना येसा ही होगा, जैसा पक पीपसे मेरे हुए फोड़ेपर निव्रतर मारनेसे होता है। जय तक चींकनेवालेकी मजाई ही जदय है, तय तक पंता करनेसे प्रया्त करी मार्थी भूमि ही ही स्था प्रयाद्ध होगी। यही मार्थि द्वारा है। इसी में एसी प्रयाद्ध मार्थि प्राप्त करी स्था प्रयोग प्रयाद्ध होगी। यही मुर्थि द्वारा है। इसी में प्रयाद्ध मार्थि व्याप्त स्थानि हों ही हो है। इसी में प्रयाद्ध मार्थि स्थान स्था मार्थि स्थान स्थान हो है। इसी में प्रयाद्ध स्थाने स्थान है। इसी में प्रयाद्ध स्थान स्थान स्थान है। इसी में प्रयाद्ध स्थान स्थ

१५. स्वामी जीने अपने जाक्त्रीय मनतते यह परिणाम निकाला कि प्रभुत्ते सुधिक आत्ममं चार अपियाँके प्रदूषमं पर्दोक्ता प्रकाशित किया । इस प्रदानाके हुप २ जन मग वां अरद वर्ष पीत शुक्ते हैं । निम्न २ ग्राखाप येद नहीं हैं, पर्द्त पेदों की व्याच्याप हैं । येदोंमें विध्या-विधाहका विधान नहीं हैं । यह प्रधा समाजके लिये हानिकारक हैं। आवकालमं नियोगकी प्रधा पेदविद्दित होने अमांतुकुल हैं । इसी प्रकार और धीसियों याँ उदाहराणांधे तो जा सकानी हैं।

५६. अब मध्य यह है कि युग युगानत और लोक जो लोकार्स्स, इन वारों के विचयर अवस्था यही समिति रूपने से हो देशिक्ष के स्वित्य के सहस्य के वह समित रूपने से हो देशिक्ष के स्वित्य के स्वत्य के स

दी होगा या भाष्य करने हुए, चावश्यकताके ध्रमुसार समा-लोचना फरनेमें भी होगा ? पया चारके स्थानपर यदि वह प्रानेक सृपि मान लेगा तो प्रार्थसमाजकी याग दौर सभाजने याले उमे धका देकर बाहिर निकाज देंगे ? क्या जासाओं को मृज चेदके पाठान्तरोंके साथ मिली हुई अन्य सामग्री मानने वालेको सामजने धन्ना दे दिया जावेगा ? ह्या परमाशा-संघटन भौर वेदोत्पश्चिको समकाल न समक्री वाला आर्यसमाजस पुष्पक कर दिया जावेगा ? क्या वेदके किसी मलने विषया-विवाहका मचार करने वाला विद्वान इस लिये दुःकारा जावेगा, कि स्वामी दयानन्दजीने उसे नियोगपर लगाया है ? क्या संध्याका या इसके मध्योंका स्थामीजीसे भिन्न, परन्त स्थर संस्कारका विचार करके प्रर्थ करने वाला विद्वान नास्तिकताकी काल कोठरीमें डाज दिया जावेगा ? क्या छन्य विपयोंमें स्वामीजीले प्राक्षम अन रखने याले विद्वानोंको उनकी चरण-यन्द्रनासे हटा दिया जावेगा ? पया उनकी ईरवर भक्ति, येद-निक्त और ऋषि-भक्तिको पांच तले रोंदा जावेगा और उन्हें भएने भाइयोंका भाई वन कर रहनेका ग्रयसर न दिया जायेगा ?

(७. करीं) २ से इन प्रशांके उत्तरंत मृहसाके साथ 'सां ' को अपानक, सौर पुणित प्यति सुनाई देती हैं। इस कां प्रजात कर पहला है। इस कांच उठता है। सारा मिक्य सम्प्रेसे सुक्त देख पहला है। सिवस्के कोटे स्वाह्म औलोकी नहीं बस्तते हुत गतीत होते हैं। सभी । यह दुरयहधा इन आंसीसे न देखनी पड़े। इस मेरे आकाल मृह्युसे मर जाएं, पर अपने पृत्र पुछकी पाड़ीकी सिक्क कुलाई की कांच कर स्वाह्म सिक्क किया है। स्वाह्म सिक्क कुलाई की सिक्क कुलाई क

110

१८ दो याते एक साथ नहीं रह सक्तीं। एक और तो चिहा २ कर कहें कि धार्यसमाज मत ग्रथवा सम्प्रदाय नहीं, बरन विशालधर्म है और इसरी खोर पाच सात यातीं हो विशेष प्रकारसे मानने या न माननेमें ही ब्रार्य धौर बनार्यका भेद गुप्त समर्भे । मुख्य ग्रीर गौग्रमे विवेक करनेसे, प्रत्येक छोटी मोटी वातको मुख्य ही समसकर हम खित शीघ्र धक आर्येगे। पेसा करनेसे स्वतन्त्र विचार थय जाता है। विद्यादा नाश होता है। श्रक्षान श्रीर श्रधमंत्री चुद्धि होती है। सरलनाका व्यवहार कम हाजाना है। हृदय खोल कर, विश्वास पूर्वक यान करनेका स्वभाव नए होजाता है। एक व्यक्ति इसरेके प्रति वद सहकत्ती नाई होजाता है। पेसे दये हुए वायुमगडलमें बासुरी सृष्टि ही फूजती बार फजती है। विच्य विचार धौर दिव्य स्वभाव पख धारण करके उड़ जाते हैं।

१६ यह वही दोष हैं, जिनका धार्य समाजकी वेदीपर सदा खराडन होता है। कोई प्रार्थसमाजी इन्हें प्रार्थने घरमें मौजूद माननेको सच्यार न होगा । उसे इनकी सत्ता ससारके सब पन्योंमें ब्रच्ही तरह दिखाई देती है, पर ध्रपने हां उनकी रुष्टि काम ही नहीं करती। यभी भार्यसमाज इतना बढ़ा नहीं होगया, कि इसे समीववर्ती पदार्थ एम दिखाई दे, पर प्रवस्था कुच्छ पेसी हो रही है। यदि काई इस केखमें धन्यसिकी बारांका करता हा तो उसे शीघ ही घपनी सान्तिका निश्चय हो आवेगा । भवने इए मित्रों, सध्यापकों, विद्वानों, पविद्वतों, प्रचारकों: नेताओं छौर विचारकोंका दिल क्षेत्रेका यस करते ही उसे यह रोना सार्थक प्रतीत होने जगेगा। उसे क्वाबित यह विश्वास होजावेगा कि झार्य कींग इस

समय एक ऐसे ज्याजामुखी पर्यंतपर उद्यान छौर चाटिकाएं जगाकर धानव मना रहे हैं, जो शीम ही फटने वाजा है। इसी निकाश्वी सहायतासे एक दो धौर वार्त भी पूरी तरह समफर्म धाजाती हैं।

२०. आरम्भमें जय आर्यसमाजका प्रचारहुआ,तो क्यों योग्यसे योग्य सद्धन, जिनका जिस प्राचीन सभ्यताकी ओर सुका हुआ था. इसकी जारणमें आये हैं और क्यों वर्धोर विद्यादा मचार अधिक इआ है. जिसमें आर्यसमाजका अपना सबसे बढ़कर भाग है, इस कोटिके लगनवाले लेखक, ब्याल्याता. और विचारक प्रतिवर्ष कमही कम ही रहे हैं है क्या इस बातसे यह पता नहीं चलता कि आर्यसमाजमें उचकोटिकी स्वतन्त्र पुदियालोंकेलिये आकर्षण कम हो रहा है। दूसरी बात यह दें कि क्यों बड़े २ पराने सेवक विचारशील और अनुभवी मार्यसमाजी दक्षि होकर परेडी परे जा रहे हैं ? राजनैतिक आन्दोलनकी प्रदि, प्राकृतिक स्वार्थका भाव तथा सांसारिक धेमेठोंको भी फुच्छ अंशमें इन बातोंका कारण कहा जा सकता है। पर केवल यही बातें इस लटियांकेलिये अत्तरदायी महीं हो सकतीं। यह मानना पडता है कि आर्यसमाजकी वर्चमान नीतिमें कुरू बिगाद है। जब यह विज्ञानका धर्म है, देशो-श्रातिका पोषक है और सार्धत्रिक श्रान्तिका सन्देश सनानेपाला है, सो फ्यों न विद्याकी बृद्धिके साथ आर्यस्वकी भी वृद्धि हो है पदि आर्यसमाज अपने असली स्वरूपको स्थिर रखे. तो क्याँ पहें जिसे सीगाँको यह एक संकवित सम्प्रदायके रूपमें दिखाई दे ! यदि हमारी जीति लर्जधा ठीक है. तो भी इस बालका परा

प्रयान करना द्वीगा कि विद्वानों के सामने इसे टीक प्रकारसे रखने वाले, पूर्ण श्रद्धालु और उच्च कोटिके विद्वान इसकी सीकाले कर्णधार वर्ते।

२१. तो क्या यहे २ सम्मेलनोंको रचानेवाली समाओं और संस्थाओं के संचालक इन थातीपर कछ विचार करेंगे ? क्या कोई नेता आर्यविद्धानीको इन प्रश्नीपर प्रकारा डालनेकेलिये प्रेरित करेगा ? यदि ऐसा न हुआ, तो सचमुच आर्यसमाज एक पेले सामाजिक संगठनके रूपमें रह जावगा, जो हिन्दुऑमें विद्याका प्रचार करता है और समय २ पर भिन्न २ प्रकारकी सामाजिक सेवाओंका प्रबन्ध करता है। दूसरे आर्योम, अर्थ-समाज तो होगा, परन्तु अधूरा होगा। शनैः२ जिन सिद्धान्तीका अय कहीं २ नाम तो लिया जाता है, ये उपक्षाकी दृष्टिसे, देखे जायेंगे । उनके मनन करने वाले कम होजानेसे न मतदी रदेगा और न मत-भेद होगा। इसका नाम जीवन नहीं है। इसलिये अभीसे इस अनिएको रोकना चाहिये। द्यास्त्रीय विद्याकी उन्नति करके, स्वतन्त्र विचारको पूरा विकसित होने दो। यदते हुए विसानको अपने धर्मका अंग समझते हुए, जहां २ सुघारकी अपेक्षा प्रतीत हो, वहां विना शिसकके वैसा करदो । भूळले अञ्जुद्धि द्योजाना पाप नहीं है । किन्तु अञ्जुद्धिको आनते हुए, द्याए रखना और ठीक करनेका सादस म करना ं अवदय पाप है। अब यह निश्चित बात है कि हुद्ध धर्म और - पापका सहवास महीं हाता।

२२. जहां आर्यवर्ग इस ओर बढ़ेंगे,वहां उनके हृदयका 'दमाय भी जाग उठेगा। दक्षितोद्धारक और धर्मप्रचारक हज़ारीकी संख्यामें प्राप्त २ पहुंचेते । सनके पवित्र चारित्रका यहां प्रसाय द्दोगा और जनता चिरकाल तक उन्हें दो २ कर स्मरण किया करेगी। नर हो या नारी, बज्र हो या यवा, इन शब्दोंको भ्यानसे सुने । जो कुच्छ सद्भुष द्यानन्दको रिझानेकेलिये किया गया है, उसे समरण करें और जो अब करना है, उसका संकल्प कर । सामाजिक ऊंच नीचके भाव, विधवाओंकी पुकार और दिलतीकी मन्द दशा, ये सब धर्मके अभावके लक्षण हैं। रनका इलाज वेसी मर्यादाका स्थापित करना है, जिसमें अविद्या पाप समझी जाये और अन्यायके प्रति घुणा की जाये । इसे स्थापित करना कठिन है, पर यहां आर्यसमाजका परमध्येय है। यदि आर्यनेता और प्रजा मिलकर इस मर्यादाकी संस्थापमाके लिये, प्राप्त २ और नगर २ में उचित प्रयन्थ कर सकें और पेक्षा करनेकेलिये तन, मन, धन और जन न्योछावर करनेपर कटियस हो जावें. तो निःसन्तेह आर्यसमाजका भाषिण अतस गगनकी नाई निर्मल और मध्याह सर्वकी मान्ति वज्यवस्य होसा ।

# २१–ञ्रार्यधर्मका विज्ञानप्रेम

१. साचारण लोग धर्म और विवानको पृषक् ६ समझते हैं । उनके तिचारमें, चुड्यको तिरोधी मार्दे, थे कभी स्वत्र वहाँ हो सकते। उनके मनमें धर्मके स्थक्पका विश्वय हो जिल्ला स्वत्र हो ने समझते हैं कि कुछ परिभित वातांका, जिल्ले धार्मिक तिस्त्रान्त कहते हैं. नाम धर्म है। प्रयोक धार्मिक -

188 .

मनुष्यके लिये इन बातोंमें विश्वास करना अनियार्थ होता है। वहीं मनुष्य वस्तुतः धार्मिक होता है, जो किसी अवस्थामें भी पुरानी चली आ रही मर्यादाको नहीं तोहता। इस मर्यादा और घार्मिक रीतिरियाजी तथा सिद्धान्तीकी विद्याको परोदित और पुजारी जीवित रखते हैं । इन प्राचीन दशके संरक्षकोंका यह स्वमाव हो जाना है कि ये किसी प्रकारके नये विचारका स्यागत नहीं कर सकते । इस प्रकारके धर्ममें रुचि न रखने यालोंकी स्वतग्रता पग २ पर उन्हें राटकती है ।

प्रायंदिय ।

२ दूसरी और विज्ञान विदेश प्रकारसे अच्छी सरह जाननेका नाम है। इसे सर्वटा नये क्षेत्रॉम अन्येपण करके नई २ पाताँके माळम करनेकी उत्सकता लगी रहती है। हातसे अग्रातकी और बढनेकी ही घोषणा सदा इसकी अिद्वापर नाचर्ता रहती है । परानी धार्तीकी गिराने और नय सिरंसे ढांचा खड़ा करनेमें इसे आनन्द आता है। इसे भय और संकोचका अर्थ ही नहीं आता । यह तो एक ही घमकेसे अञ्चलके अन्धेरे गदेमं फुदमा चाहता है । शनैः २ और यहे परिश्रमके पश्चात, रसे पांच रखनेकेलिये आधार मिल जाता है। यस, फिर यह कांट्री और छाहियोंको काट २ फर मार्गको ग्रद्ध और विस्तृत करनेमें लग जाता है। संदेह और परीक्षा इसके सर्घोत्तम ग्रमाशते हैं। निदान, पुरानी मर्यादाओंका उल्लंघन करने तथा दृष्टिको विस्तृत करनेके लिये यद सदा चिन्तातर रहता है। इस लिये, परिवर्शनके घेरी और छकीरके फकीर धर्मके साथ इसका सदासे विरोध चला आर्मा है।

३. इन विचारोंका जाधार पश्चिमी धार्मिक इतिहासमें पर्याप्त रुपसे मिल जाता है। ईसाईमत यहूरी मतकी सनति है। इसाईमत यहूरी मतकी सनति हैं कि है। इसके अन्दर यहुतसे पुराने विश्वास इस मकारके हैं कि उनमें सत्तवा अध्याका होना अलंभव है। बिजेय करके, स्रृष्टिकी उपाचि सचा परमामाके स्वक्रपके विषयमें जो विचार दिये गये हैं। वे अत्यान अधूरे और आसंतत्तके हैं। उनकी उत्याचि सेवी परिस्थितिमें हो सकी होगी, जिसमें विरकाल तक विश्वापिक प्रकाशका प्रवेशा न हो मका हो।

५. आजसे यहुत घोड़ा समय पूर्व तक, पश्चिममें यह अपस्था रही है कि जय कभी किसी विद्यानके हृदयमें किसी प्रतक्ता प्रकार हुआ, जो परपके अध्यक्षोंके मन माने विचारीके प्रतिकुछ हो, जो जेस साधित होकर या प्राण देने पढ़ते ये और या विचार की स्वतन्त्रता का पिल्हान करना पढ़ता था। इस प्रकार कितने ही दावीनिक तथा वैद्यानिक अधुमर्था विद्यान काल कराल कोलियों में सड़ते रहे और कितने ही मीतके पाट उतार दिवे गयें।

५ प्रस्य कालीन पाद्रियाँकी कचार्योका नाम सुन कर अप भी भय सा प्रतीत होने लगाता है। यदि पत्रिमने कला, कौराल और विद्यानमें अय अगकर अनुस्त विकासको माप्त किया है, तो यद विश्वाद रखना चाहिए कि पाद्रियाँके विरोधकी परमाद म करके ही देसा हो सकता है। यदि पाद्रियों की शाजनीतिक हालि दय या मर महे होती. तो अय भी उच्छ न हो सकता। यद होता है, कि स्त समय यह उप-हमल सा मतीत होता है कि किसीको केवळ धृथियोंकी चयदा न मानने और गोल सिद्ध करनेकेलिये ही कड़ी से कड़ी

115

यातना सद्दन्ती पड़े। परन्तु पन्यके स्वक्ष्यमें अभी तक कोई परिवर्शन नहीं हुआ। इ. योदा ही समय हुआ कि अमेरिकाके संयक वैदाके

- ६. थोड़ा ही समय हुआ कि अमेरिकाके संयुक्त देशके पक मान्तमें पक अध्यापककी इस लिये तंग किया जा रहा था कि उसने अपने विद्यार्थियोंको धर्समान विकासधाद के सिद्धान्त की शिक्षा दी थी। प्रान्तीय राज्याधिकारियोंने इस शिक्षाको धार्मिक विचारीका विरोधी समझ कर, उसपर अभियोग खड़ा किया और वैद्यानिक स्वतन्त्रताके युगमें मध्य-काळीन अन्धकारका परिचय दिया। और ठीक इस समय इंग्लेण्डमें बरविंघमके पादरीने अपने साप्ताहिक उपवेशम कई मिथ्या विद्वासीका खण्डन करके, जनताके पर्याप्त भागकी अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया है। पाइरी इस पातका प्रयत कर रहे हैं कि उसे पन्यसे बहिन्छत कर दिया जावे। निंदान सामाजिक परिस्थिति बदलनेके कारण अब अधिक अत्याचार नहीं हो सकता। नहीं तो, पन्धके स्वभावमें अभी बहत परिवर्त्तन नहीं इआ।
- ७. विद्याकी यहती याहको इस प्रकार रोकनेमें इसलाम भी ईसाइयतका अच्छी तरद अनुकरण करता रदा है। ईरवरीय पुस्तकमे इसका विश्वास इतना अट्टर रहा है, कि इसके होते हुए, अन्य किसी पुस्तकके रहनेका अधिकार भी संश्वासरद होता रहा है। यहि अन्य पुस्तक के अनुकुल हो, तो उसके होते हुए, ये अनावस्यक स्वे आई हैं। यहि क्या पुस्तक के अनुकुल हो, तो उसके होते हुए, ये अनावस्यक स्वे आई हैं। महितकताथे मरे

हुए होनेके कारण नाझ करने योग्य हो जाते हैं । कितने ही षड्यूच्य पुस्तकभण्डार इस विचित्र युक्तिके आधारपर आनन्द-पूर्वक आगकी मेंट किये गये ।

८. कितना भयंकर अत्याचार है ! कितना कठार और निर्दय भाव है !! क्या अच्छा होता कि वे एक पल भर उद्दर जाते और विचार करते कि ग्रन्थकारको कितना परिधम

ार्ग त्यूच मीद है, क्या अच्छा हाता कि वच्छ कर कर रहिए जोते और विचार करते कि प्रम्थकारको कितना परिध्रम करना पड़ता है और उसके मनमें क्या २ आदाएँ हुआ करती हैं। इसलामंत्र जब भी विचासे मेम मकट किया है, यह रहलामी विचास हुआ है। इसला भाव यह है कि इस मेमका रहस्य भी इसलामकी छुला है। इन वार्तका जब इम विचार करते हैं, तो परिचम विचारकों के इस निहचवमें कोई आइवर्ष नहीं होता कि चमें तथा विचानको भी परस्पर

साथ नहीं हो सका।

-, परन्तु विद्यान-रिक्ष सक्कानेको कितना आनत्व
होगा, जब उन्हें पता लगेगा कि यैदिक अमें उनके पश्चिम तथा
कार्यकी कर्दर करता है । वेद प्राप्तके सारावर्णयर विचार
कार्यकी कर्दर करता है । वेद प्राप्तके सारावर्णयर विचार
कार्यकी क्षेत्र करता है । वेद प्राप्तक सारावर्णयर विचार
कार्यकी ही भेर सुन्त लावेगा। जाही हो प्रशिक्ष तथा चहुमान्य
देखरीय प्रत्यों, अर्थात् कुरान और धारवर्का आनुवाद पुस्तक
राज्यें हो विधारता है, वहां येद शब्दका आत्याय ही विधा
कार्यका विधानके जा गिरुता है। इसी प्रकार मजदय
अथान
पर जादि शह्यों अभीके हान्दके अलग हो रचना नाहिये।
देश कार्यका आहाय सिक्षान्ती तथा निक्षित कुल्ड कमैनाण्डले
परिविधे हो पुमता है। परन्तु धर्म से उन सब परिवासोका प्रदाल
देशक है। जिनके आधारवर हम सब महारसे लीकिक ब्यौर
परविधिक प्रतार विसादको लाम पर सक्कार लीकिक ब्यौर

865

 आस्मिक, मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक नियमोंको भली भारित जान कर उनके अनुसार व्यवहार व रनेसे ही जीवनमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इन नियमीकी जानना और इस जाननेके आधारपर, आत्मा और अनारमामें, निरंप और अनित्यमें, विद्या और अविद्यामें तथा पावित्र और अपवित्रमें ठीक २ विदेक कर सकता झान मार्ग या ज्ञान काएड कदलाता है । कर्ममार्ग या कर्मकाएडसे हमारा तात्पर्य उस मात्रा और परिमाणने है, जिसके साथ हम द्यानमार्गका अवसम्बन करके प्राप्त क्रिये हप आरिमक विकासके अमुफूल अपने कमं तथा व्यवद्वारको मित दिन ढालते चले जान हैं । वास्तविक धर्मके स्वरूपके ये दो ही मुख्य विभाग हैं । सदा विकसित होते हुए शानका अनुसरण करता हुआ कर्म, धर्मको मिध्याविश्यासी और कपोल-कल्पित विचारीके गढ़में गिरनसे बचाप रखता है।

११. कर्मात्मक जीवनके दो चक्र हैं।आन्तरिक चक्रके अन्दर घूमनेसे इम दाने २ समाजमें और पीछे विश्वमें लीन होना सीखते हैं। वैदिक ऋषियान इस लहयको पूर्णतया माप्त करनेक लिये, साधनक रूपमें पांच यमाका वर्णन किया है। १. अदिसा २ सत्य ३ अस्तय ४. ब्रह्मचर्य और ४ अपरिव्रह ।

१२ अदिसाका आशय यह है कि हम मन, सचन और कमेंसे किसीका अनिष्ट न करें। जहातक यन पहे, सक्त प्राणियोका हित किया करें । ईर्था, द्वेष और चैरका मुळले उखाइ फैंकना इस सिद्धिका परिणाम होगा । सत्यका भाव यह है कि हम जैसा माने, वैसा कहें और जैसा बचन

कर्दे, उसके अनुसार कमें पुरा करें । हमारे जीवनमें सरलता हो । दम्म, कपट और धोखेंसे हम यर्चे । अस्तेयसे चोरीके रेपानका भाष लेना है । मन, घचन और कमेंसे किसी प्रकारकी चोरीको हम न करें । खोरी भय, शैका, लउजा, वैर, द्वेप, स्वार्थ आदिसे उपते हुए संकोचका परिणाम होती है । उसे छोड़नेके लिये मुलकारणींको छोडना अत्यायदयक है । ब्रह्मचर्यसे तारपर्य मन तथा इन्द्रियोको अनुचित प्रवृत्तियाँसे रोकना है । विषय-यासनाओं के अधीन हो जाने से मनुष्यमें दीनता आ जाती है। उसके आत्म-सम्मानकी हानि होती है । स्वतन्त्रता और गौरव रस बातमें है कि मनुष्य मन और इन्द्रियोंसे अपनी इच्छानुसार काम ले सके। परम्त यह आवदयक है कि घर विषयलम्पटका रुखंखक वासना ही स्वतन्त्रताका रूप धारण न कर रही हो। गान तथा विवेककी सदायतासे, युक्त अयुक्त विचार करके जो नीति स्थिर की जाये, उसे पूरा कर सकते में बास्तविक गौरव है। जो ऐसा कर सकते हैं,ये इस अर्थमें सब्दे ब्रह्मचारी हैं। पांचवां यम लोम न करनेका ब्रत है। लोभ सब पापका मूल है। उत्तमो-समगुणोंसे समापित सकान भी इसके बशामें होकर नाना मकारके कुकमाँ तथा अस्याचार और अन्यायके विस्तारमें लग जाते हैं। योग्यतापूर्वक सम्पत्तिका बढ़ाना पाप नहीं है। अपने अधिकारकी जांच न कर सकना और सर्वस्थके ग्रहणकी खालसा करते रहना ही लोभना स्वकृत है । इस प्रवृत्तिको ठीक मर्यादामें न रख सकतेसे अनेक उपद्रव और अनर्थ होते हैं।

१३ वे सुनदरी यात व्यवदारमें आकर हमारे सामा-जिक जीवनको द्वसंगदित कृतती हैं। यदि परस्पर भग और, अविद्वास सदा मौजूद रहे, तो मानवसमाजकी समाति ही समहो। एक दूसरेके प्रति आदरके भाव तथा सामुदायिक वित्वती पकतापर ही समाजकी सत्ता निर्मेट होती हैं। अपने अधिकारीका रहाण तथा हुसरों क्याबोंके द्वानी संकोच, सामाजिक सानित तथा उन्होंका धीज समझाना चाहिये। इसी मुलका हुदू करना यमांकी सिविद्या आदर्श हैं।

१४ आग्तरिक चक्रका दूसरा भाग पांच नियमींसे पूरा होता है। इनका विशेषक्रपते व्यक्ति साथ सवस्प्र होना है। यह इनके धार्मिक महरके विशेष परिवानके लिया सन्यर होना है। यह इनके धार्मिक महरके विशेष परिवान केवल दिवाया और आवाया किया जाते, तो इनका परिवान केवल दिवाया और आवाया किया है। जनताको इससे घोड़ा लगता है और अनेक मकारको हानि होती है। यमों और नियमोंके इस मौलिक भेदका विचार करते हुए हो, महस्कृतिमें यह उपदेश पाया जाता है के यमोका आवरण न करके केवल नियमोंका विचार करने पाला हाथक एतित हो जाता है।

११. पांच नियम इस मकार हैं। शौच धर्मात हुइ रहुन। सत्त्राप, इस्पोत मसजताको घारया करना। नग सम्मेत रुच्छू जीवनका धर्मास करना। स्थाप्यायसे सात्त्ये मोस-सायको मन्ययन तथा विचार होता है। गांचमी नियम हैश्यमिश्रियान है। इसका खाग्रय यह है कि मनुष्य सच्चा धास्तिक धौर मगपदाधित हो। मगपात सन्ना ध्वाहि करता है, यहा उसके मनमें पिश्वास रहना चाहिये। इनमेंसे प्रायंक नियम का प्रतिकत विकासके साथ संधंप है। पूर्ण उसत होता हुआ भी मनुष्य, यदि कभी धर्मने श्वास रास दिस क्यांनि धागे धापने हृदयके आर्थोको होल कर नहीं रख सकता, तो निक्षय है कि उसे स्थापैका कीड़ा जा जावेगा। स्टार्थक्या है? यह पस्तुनः धापने धान्दरकी विधातमस्ता है सौर जो इस रोगका शिकार हो जाता है, उसमें सर्थयकारकी सड़ांद्र पैदा हो जाती है।

र्दं, वाद्यावार्तेम नाना प्रकारके छुखों, संस्कारों, रीतियों और रिवाजोंका समावेदा होता है। अत्येक समाजमें यह कर्त-काराड करकी स्वामाविक नीतिक खुसार निम्न २ होता है। समावेद स्वामाविक नीतिक खुसार निम्न २ होता है। समयेद रुपहोंने याते राजनैतिक तथा घार्मिक खौर सासुरायिक खान्देशनोंका भी इसपर प्रभाव पहता है। दूसरे राष्ट्रीमें यह प्रकार का का सामाजिक समम्त्रीतासा होता है। जो समुदाय तथा पर्म इन पैतहासिक चटनाडोंके चानिवार्य परिवामों को उद्याव करके, सामाजुक्त सम्ह्राची खपने कर्म क्यवहार्ये परिवामों को सामाजुक्त स्वामाजिक सम्ह्राचित समक्रे परिवामों को सामाजुक्त होता है। जो समयेक परिवामें कर सक्तेदों, वे जीविक समम्रे जोते हैं। जो समयेक परिवामिक सामाजुक्त होता हो। जो समयेक परिवामिक समाजिक सामाजिक साम

१७. वैदिक्षमं इस डमयमुखं सक्यकी ठीक २ पिरा देता है। इसका पिरेण महरत एक वातमें है कि यह कर्ममें अनिवार्ध दत्तवाता हुआ सा, बनारी प्रचानताकों स्थिकार करना है। असानयुक्त, अरुपियमसपर निर्मार कर्म कारकों साक्ष्मों महत्त्वक कर्माकों महत्त्वक विद्याप्त कर्म क्रिक कर्म कारकों साक्ष्मों महत्त्वक नित्तिक अर्थावं महत्त्वक स्थातं महत्त्वक नित्तिक अर्थावं महत्त्वक नित्तिक स्थानक नित्तिक नित्त

दुषोनेवाली नौकाओंसे उपमा दी है। वहींपर यह स्पष्ट उपदेश मिलता है कि ज्ञानरहित कर्म काएडके उपासक अन्धेरेमें रहते और मानवजीवनके उद्यतम आदर्शसे पतित होजाते हैं। यज्ञ रेंद्रके चाळीसर्वे अध्यायके दूसरे मन्त्रमें कर्म-यन्धनसे अलिस रहनेका सम्मा मार्ग यताया है। निष्कामभावसे युक्त होकर कत्तंव्य-यद्भिको धारण करके और शान तथा विज्ञानसे मिलाकर कर्म करनेको शिक्षा, मगजहोता तथा उपनिपरीम स्थान २ पर मिलतो है । ऋषियोंने यहां तक कहा है कि तस्य द्वानके विना मोक्ष हो ही नहीं सकता । मनुस्मृतिमें स्वष्ट लिखा है कि तार्किक बुद्धिसे परीक्षा करनेवाला साधक ही धर्मके असली मर्मको जान सकता है । निरुक्तशास्त्रके अन्तर्मे इस तर्ष-दाकिको अधिको पदघी दी गयी है । तर्कका सार बुद्धिकी स्वतस्थता है।

१८ अचर्षवेदका आरम्भ ही धाचस्पति-स्कसे हीता है। प्रमुका सर्वेद्वानमय स्वकृष सम्मुख काकर, यह भावनाकी जाती है कि हमें संदा होनके मक बने रहें। अविद्या पिशाचीका दुर्मोर्रे मध्यमें 'कर्मा'यम न पहे । किमोदका द्वानसूक वितना मधुर तथा ओजस्यो है। कितनी सुन्दरतासे यहां ज्ञानकी मित्रताकी महिमा गायी गई है \* । चेद भगवानमें हजारी स्थानीपर मुद्धिकी उन्नतिकी भावना पाई जाती है। कहां तक लिखें, आर्थ धर्मका परमें, पुनीत गुरुमन्त्रं भी तो इसकी हाने-परताका ही उवलन्त प्रमाण है।

<sup>•</sup> जान और क्रमेंदे सम्बन्धके लिये ऐसककी देवयज्ञ प्रदीपिकामें सथा शानकी महिमाके लिये असके पेव सहेश, दिशीय आगर्मे सम्पूर्ण वर्णन वेखें।

रे. भारतपर्य का आमाजिक इतिहास भी इन उपाछीय आहरों की पुष्टि करता है । उपनिपर्दोंमें लिखा है कि अदयनिपर्दोंमें लिखा है कि अदयनिपर्दों में लिखा है कि अदयनिपर्दों में लिखा है कि अदयनिपर्दों महिता का उपाछी जाती भी पाछोंने कि मिला है। क्या यह केपल एक दिमयका औ ऐसा हो वर्णन किया है। क्या यह केपल एक दिमयका की महारामको विद्यानिक लिये कविका कविच्छा मान है। एक अणके लिये यह भी मान लिया जाते, तो क्या हानि हैं। हमें किए भी स्थीकार करना होगा कि विद्याके विक्तारके साथ भेमका होना है। उस समयके महाराजोंका सर्वोच्छा गुण समझा जाता था।

्वे०. जाज भारतके नवयुषकीके िव वेश और विदेशों कोई साम जीर आदरका स्थान दिकार नहीं देता । का जीवाकों से हार उनके िव वंश हैं। वाज जात के वाज के वाज के दार के द

चार्योदव । सर्व दोपॉसे रहित, जातीय विकासके सिद्धान्त, पूर्ण धर्णाधमके

विभागके रहस्य, उत्हरू उपातिपकी विद्या, विस्तृत आयुर्वेदिन ज्ञान तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पातेहासिक घटनापं उनकी विभूति तथा योग्यताके चिद्र हैं। सारे संस्कृत साहित्यमें विचारके भेदके कारण असहिष्णातासे किये गये अत्याचारका उदाहरण मिलना कठिन है। ऋषि तो अपने विरुद्ध मतीका आदरपूर्वक उहेज करते हैं। जुली हान चर्चा तथा मतीका स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकाश करना उस युगकी विशेषता थी। और यही प्रका आधार है जिसपर विद्यानका विद्याल सवन खड़ा किया ज्याता है।

१६४

९१. इस लिये विज्ञान तथा धर्ममें जो विरोध समझा जाता है, उसका मूल पश्चिमी इतिहासकी अत्याखारमयी घटनाओं में है । यहां पर अब तर्विचा सञ्चन धार्मिक विवारीकी क्षोर उपेक्षा घारण किये हुए हैं । घटां विद्वानीने व्यवहा-गतमक धर्मको दर्शन शास्त्रका अंग बनाकर, उसे विद्याके देशमें प्रावष्ट कर दिया है। पर भारतवर्षमें पेला करनेकी आवश्यक्ता ही नहीं । यहां आर्थ धर्मके व्यवहारात्मक भागको सब मानते ही चले आये हैं। देाप आर्थ लिखान्त रह आते हैं। इनके मानने मनवानेमें ऋषियोंने सदा उदारतासे काम छिया है। मारतीय जनताने भिन्न २ विचारकानो समानकासे अपना पुरुष कृषि साता है । आज भी प्रायेक सम्मा आर्थ अवनी योग्यताके अनुसार, प्रत्येक शास्त्रीय मतको परीक्षाके अनन्तर ही मान सकता है । और यही बात है. जिसे ऋषि सदा परान्त करते आधे हैं।

२२ फ्रवियोंने प्रतेष तत्त्रको माठी भाति साझात् करनेके छिटे तीन सीड़ियां मताई हैं। पिढे प्यान पूर्वक विद्या मात्रको छोटे । पिढ प्रताम पूर्वक विद्या मात्रको छोटे । पिर उसपर अपना मनन विश्वा जीवे । जनको उसको स्वत्याका ठीक २ अञ्चयप करनेकेछिटे मानको उसमें छोन करके उसका साझारकार किया जाये । पाठक थर्म ! आपं पर्म इस मात्रकार पूर्व अञ्चलकारों मावको हमोर इस्पर्म अंकित करना चाहता है । यहांपर धर्म एक विश्वक्यां भीति कर केछिके करना चाहता है । यहांपर धर्म एक विश्वक्यां भीति कर केछिके करना है । विश्व न केछिके चारों और कर्मके विश्वान यहां हो हि विद्यान सार्यक्र हो हो हि विद्यान सार्यक्र हो हो हि विद्यान सार्यक्र हो हो हो कर्मकाण्ड इसका दारीर है । विद्यान सहस्त हारीर है । विद्यान सहस्त हम्मा द्वी है और कर्मो इसका प्रकृति हो हि

# २२-ऋपिका अपिदर्शन ।

### ----

१. मनुष्य २ में भेद प्या है ि नदी तटवर दो व्यक्ति रहे हैं । पक इतना ही लाभ उठाता है, कि नदीमें नहाता अपवा कपड़ थीं लेता दें । उसके साधीकी मानाविक तरंगे द्वातल समीरके सर्व्यक्षेत्र उठती हुई निमेल-भीरकी तरहाँके साथ कहाँल करने लगी हैं । उसे जल-मवादकी अपमावस्था, यह पर्यंतीय ददय, यह सुन्दर चन और यह विविध्य चन मृगाँका इघर उपद युद्दना फांदना-यह स्ववस्त मुग्त में समीपले, माना, हो कर जा रहा है । उसका मन डघर छगडुका है । आत्तरिक नेय खुठगये हैं। भून वर्षमां और पर्यमान मविष्यकों गोइमें खेळता २ चला जा रहा है ।

२. पूर्णवाद्यकी सुद्वाधनी बांदनी और घटान्येंप क्रमचनातमयी आमायदयाकी राशिमें क्रिय द प्यक्तियोंकी क्रियं र मार्थायका मान होता है। तारों प्रमा गमन तक ज्योतिविधा विद्यार होता है। तारों प्रमा गमन तक ज्योतिविधा विद्यार होता है। यह सारी पात पया दें द सर्व प्रमा करिय हुए होता है। यह सारी पात पया दें द सर्व पर्म करिय एक्स मार्मकी मना उत्तर, वास पर्वाय वेद-पाणी क्या सुन्दर तथा प्रपाधकर के र में दें दें पात प्रविध के दें को लोलती है। "अञ्चयन्त-क्रणवन्त-संख्यायी मनाज्यपेत्सता पर्मुखु।" । यह १० १० १९ १ ७॥ अर्थात, आकार, क्रंप और सहस्त्र के मानुत्यांका वास्तांपक कर्दक नहीं। यह मानुत्र के वेतर ही मानुत्यांका तारसम्बन्ध करिया तिवाय हो सकता है। अर्थात हो। अर्थान के वेतर ही मानुत्यांक तारसम्बन्ध करिया तिवाय हो सकता है। अर्थांत हो अर्थांत करातांपक करिया तिवाय हो सकता है। अर्थांत हो अर्थांत करातांपक करिया तिवाय हो सकता है। अर्थांत हो अर्थांत करातां करिया तिवाय हो सकता है। अर्थांत हो स्वस्तां है। अर्थांत हो स्वस्ता है। स्वस्ता है। स्वस्ता है। स्वस्ता हो स्वस्ता हो स्वस्ता हो । स्व

सुनकर, जिन व्यक्तियाँके हृद्य-पटलम् विशेष प्रतिमा-मूलक मार्वोका सक्षार नहीं होता. यद साधारणकोदिमें पश्चमित्रे जीवन निर्वाद करते हैं । धरन्तु जो बाद्दिरके आवरणका छेदन कर चस्तुके वस्तुत्वक दर्शनकी लालसास उत्तेजित हो, निरन्तर अन्तर्मुख रद सकते हैं, वे मदापुरुष सर्वप्रकारसे पूरुष और धेष्ठ होते हैं। जिस ओर वे अपनी मनोब्रालिको प्रेरित करते हैं, वसी और अप्रतिहतस्पसे उनका मार्ग जुलता हुआ चला जाता है ।

<sup>३.</sup> यदेपां श्रेष्ट यदरित्रमासीत त्रेणा तदेगां निहितं गुहाबि।" (ऋ० १०।७१।१ ॥ अर्थात् उत्तमसे उत्तम सर्वजनीन तस्य उनकी युद्धिमें प्रकाशित होते हैं । सार्वत्रिक प्रेमने परिपूर्ण होकर, वे इन्हें घारण करते और मसुष्य मात्रकेलिये प्रकाशित करते हैं। फिर दूसरे मन्त्रमें क्या सुन्दर वर्णन किया है। "सक्तमिव विवडना प्रनन्तो यत्रधीस मनसायाचमकत।

अमा सखायः सरुवाति जानते भद्रैपां रुक्ष्मी निहिताधिवाचि" अर्थात् देवसम् मनन-शक्ति द्वारः अपने विचारीका साक्षातकार करते हैं और किर जी परिपृत बचन इनके मुखसे

निकलते हैं, वे श्री और कस्याण रे बीज हाते हैं।

ध. इन्हें अपि कहते हैं। इन्होंने उपर्व्युक्त शितिसे धर्मकी मत्यक्ष कर लिया होता है। ऋषि धननेके लिये सूक्ष्मयुद्धि और अन्तर्वतिकी अपेक्षा है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कि सर्वेषा नतन तस्वका आविष्कर्तां ही हो। पस्तुतः संसारमें पेक्षी नवीन घटना है भी कौतसी धिर्मिक, विद्यान तथा. सामाजिक सम्यताका विकास उत्तरोत्तर नहीं, वरन्यक्रमासे ऊपर और नीचे जाने वाला है। अतः जो व्यक्ति छुत हार् २ अपना नूनन सर्वहित-कारक, सस्य, विद्यानमय, उन्नतिकी विधियोका प्रकास करता है, वह ऋषि है।

4 झाप होनेकेलिय शान्तिक परिवर्णन अथपा फापिक बुटियोंसे कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। इसके साथ ही फाप होना निम्नोंत्व होना नहीं। यह अयहमा उपन्य सर्पक महाको ही मात है। मातृत दर्शन तथा आपं दर्शनमें केपल नारतस्यका भेद है। दर्शनकी सरयता स्थवहारमें लानेसे पता लगती है। यदि संसार उस दर्शनके उपन होता है, हो पद सरय दर्शन है, अन्यया मुनयुक है। इसीवकार उसकी विरदी विता भी उसकी उपयोगमार्किम गर्भित समझनी चाहिय।

६. इस अधींने भी स्वाभी स्वानस्त्री महाराज सबे महिष हुए हैं। आरमसे ही वनकी बुद्धि स्हमताको ओर हुई ही स्वक्त कोड़ा मिन्दोंने हमने सहस्वाद देखी होती, परन्तु हुई थी। स्वक कोड़ा मिन्दोंने हमने सहस्वाद देखी होती, परन्तु हसका वयार्थ मामाव स्वव्याहुर है तथम, कोमल, हृद्व अंहरण है तथा। स्वयु किस परमें नहीं हुई और कोन देसा सीमाग्यान है, जिसके देखते २ उसका कोई न कोई मेम पात्र आनकी आन-न वक्तस्वा हो? परन्तु जो हियर परिणामपुद्ध स्थाप देखा नन्दको हस जीवन-सर्द और स्वृत्य-दहस्यकी गयेपणासे उप क्रम्य हुआ, और जो दाध्यत सस्तीय और कंटिन वैदायक आनन्द उसीने पाया यद जावयोंके हो माग्यमें आता है।

७. वन्होंने सर्वाह्मपूर्ण, सर्वोद्यतिमूलक, सर्वमंगलम्द सर्वेदैयम्य-विनादाक, अमादि धर्महे दर्शन क्रिये। उनकी विध और तपस्या पुष्कछ फल लाई। परन्तु आदित्ययत् प्रकाशमान होते हुए भी घड सदा यही कहते रहे कि में कोई नयीन, अधिरतपूर्व बात नहीं कहता। यही भगवान ईशुने कहा था और वेसे ही भाष अन्य समस्त महात्माओं ने प्रवट किये हैं। जबसे बेदविद्याका लोपसा होगया था. संसारमें नाना प्रकारके मतीके प्रचारके कारण वास्त्रधिक धर्मके स्वक्रपको सराहाला कदिन हो गया था। कोई संसारको सम और मिध्या बतलाता. कोई संसारको ही सर्वश्चेष्ठ समझता, कोई कर्मपर यळ देता, तो कोई इसे जबसे ही उज्ञाना चाहता था। कोई देवी देवताओंकी पूजा सिखाता और कोई मनुष्योंके ही सामने मस्तक विसवाता था। कोई युद्धिका उपालक और कोई युद्धिका शह था। इस ध्याकुछताके काछमे अपिने 'अपियु प्रविष्टास ' (मा॰ १०। **৩**१। ३॥) अर्थात क्षवियोंने जिन तस्वींका वर्शन किया था, उर्वीकी पुनः साक्षात किया और प्रचारकेलिये कदिवय हुआ। ८. ऋषिका जीवन अपने दर्शनका पूर्ण प्रतिबिश्व या।

उत्तरी का अपने कार्य प्राप्त कार्य क्षान कार्य क्षान कार्य कार कार्य का

अनुसार पर्णव्यवस्थाका प्रचार किया। विद्या और विद्यानके साथ धर्मकी अनादि मित्रताको उन्होंने चुना संस्थापित किया। कर्मधीन कायर जादिक अन्दर कर्म परायणताको प्राण्मव्य भावना पैदाको। वेपकिक भावने समुदायिक भावनर न्योवनर भावना पैदाको। वेपकिक भावने सामुदायिक भावनर न्योवनर स्ति करते की दिसादी। सच्ची आस्तिकना भार मानी ने विद्वकर्मकी युद्ध व्यवस्थाका पुनस्द्वार किया। विद्योद हुए दानोको वक्ष आध्येसमाजरूपी मालामें विरोनेका थरन किया। सारे संसारके क्षेत्रके प्रमुक्त के मिक्से साथ इक्ष्टा करके प्रस्थाकरूपी उन्होंने दिखाया कि एककी अवति और दूसरेकी दानी-यह नियम धर्ममावीनसे सार्टिर है।

९. इनमेंसे एक २ वातको लेकर यह पहा चळ जायगा' कि प्राचिन किए प्रकार स्वा दुर्गन प्राच किया और व्यवस्थित प्रकार स्वाचन किया और व्यवस्थित प्रकार विवाद के प्रकार स्वाद दुर्गन प्राच के उपदेश सार्थ[प्रक और विद्यवननि हैं। जो जाति अध्या-देश इसके अगुकुछ होगा, यहां सच्यो उपति होंगी । यहां सम्प्रक ज्वा प्रवाद दियान दुर्गन कि हुई इस दुर्गित । यहां प्रकार ज्वा के व्यवस्थित स्वाद हुई स्व दुर्गित के प्रकार प्रकार के प्रकार प्रवाद स्वाद हुई स्व दुर्गित स्व के प्रकार स्वाद स्व के प्रकार के प्रकार के प्रकार स्व के प्रकार के प्रकार के प्रकार स्व के प्रकार के प्रवाद के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवाद के प्रकार के प्रकार

## २३-ऋषिका देश-सन्देश।

- धन्य हो, ऋषियर । धन्य हो, शिवकी संवि ! चारी और अन्धरा था । मन्दिरके अन्दरकी मन्द ज्योति भी धवरा रही थी। पर भावी व्यातन्द्रके हृदयमें दीपककी शिखा यह रही थी । यह बीच क्या था, वह तो सदसी वर्षीले द्यी हा चेट-पाणीका अस्यय आस्तरिक नाद था। हे मुनिसत्तम ! बीसियों बार तुझसे पूर्व भी इस देवीन यहे २ अराण्ड पण्डिना और रणधीर धीरोंके मणियम्बनपर म्धपना रक्षायम्यन-सूत्र यांधनेकी ठानी । कई एकने इसे साल्यना पी भी लही, पर जी दारस तुने इसके चित्तकी वंधाया है, को रक्षा सुने इसका उस उन्नीसर्वी दातान्त्रीकी दीन, दीन, अहर्निश-क्षीण दशामें की है, जो कान्ति तुने इसके सुरहाये . हुए मुखमण्डलपर पूनः पैदा की है और एक वार किर जीवित जागृत जगत्म इसकी उठने वैठनेके योग्य बनाया है, यह तेरे ही तप, हान, अखण्ड ब्रह्मचर्य, योग और अन्य असंख्य तेजीमय गुणांके योग्य है।

६. ६स विषयमी महाराज द्यानान्त्रेन क्या सुन्दर उपदेश किया है। वैद्यानिक उन्नति संगि चाल छोड़ कर चकातिमें क्ला कारती है। जैसे मनुष्ये दिन एक समान नहीं होते, विकास कार्या है। अतः वैद्य प्राप्त हो या नवीन, ६स विचारको छोड़ कर, उसकी शिक्षाको परीक्षां अनंतर महण करें। इस विचारको छोड़ कर, विकास विकास करें। इस विचारको मेरितहों कर पाठक निम्म लिखत मंत्रपर दिचार करें। इस विचारको मेरितहों कर पाठक मिम लिखत मंत्रपर दिचार करें। स्थाप स्थाप स्थाप करें। स्थाप स्याप स्थाप स

सा नो भूतस्य भन्यस्य पत्नी उरु लोकं पृथिवी नः कृणीतु ॥ अधर्थवेद १२।१।॥ अर्थः—महान् सरव, उम्र मतः, दीक्षा, तव, ब्रह्म और वह पृथियोको घारण सतंते हैं। वह भूत और अन्यकी स्वाधिनी, पृथिवी हमारा विस्तार करें।

क्या सुन्दर और गम्मीर अधे दें और क्या सरल तथा छळित पदोका प्रयोग किया गया है। किल प्रकार इस देव-गंगाका प्रवाद चळता है। अनुकरण करनेके ळिये यस्तुतः यदी स्वामायिक मावा है।

प्रभागित साथ हुं प्रभागित स्वयं पातृपर विचार कर लीजिए । कीर्र ज्ञाति लयपा देश विस्तार के विना उन्नत तथा सुरक्षित नहीं हो सकता। विस्तार दो प्रकारका होता है, मानविक अयाँत् हिप्कोण विस्तार और हारीर-ज्ञान्य विस्तार। वहि कोर्र ज्ञाति कस्तुतः संसारमं वृद्धि बाहती है, तो उसे रखी हो प्रकारके विस्तारोको प्रपार करना होगा। जो जाति कुप-मजूक बनस्क प्रसारकाहती है, बसे विस्तारकी जानियाँ सकर वहीं वर और द्वा केती हैं। माचीनकालमें आप्ये जाति संसारमें इधर बधर अपने फलापका माथे सोचती और उसका अवलयन भी करती थीं। जामा और अन्य द्वीपोंसे, मिश्र, युनान और अन्य देवोंसे यहांसे फैंक २ कर केंग गये और जा बसे।

६. इसी प्रकार प्राजकल पश्चिमकी जातियोंने किया है प्रोत कर रही हैं। प्रमेरिजा, प्राप्नीका प्रस्कृतिका पारि महाद्विपोक्ती स्वकृतिका प्राप्तिका प्रस्कृतिका पारि महाद्विपोक्ती सहक्षों कर केला २ कर, रन दुव्यापी लोगोंने प्रपेत निवादके योग्य बनाया है। इंग्लेंडकी स्वयंत्रे पड़ी ग्राप्ति परि हैं। वह सबस के प्राप्तिक फेला हुमा है। यह विस्तार परिवर्गिता चादता है। 'लोक' श्रष्टका दूसरा प्राप्ते परि हैं। संकुचित एप्टिक स्थानपर विस्तारात्मक दिखारा प्रपंत्रे प्रति परिचय को मिलाते हुप, पर्शमानको यथे। नियममें लोशायो।

क होगी, जब जातिक स्व हितहास तथा मार्ग है। सघी देश रहा
तब होगी, जब जातिक स्व हितहास तथा भावी उद्योगी छिटमत्तासे वर्षमानमें मिलाफल उपयोगी बनाय जायगा। किसी
जातिको भिरानेका यहा सरता उपाय यह है कि उसकी फ़टती
हैरे कोंगज़ीके सुकुमार ह्वयमें यह मार्य पेदा कर वो कि हमारे
प्रेत उर्जन से और सदा नीचा ही देशते रहे। यह हुएसा
आयेंगे। सभी इसरा भाज मर सं, मारानेशीयके सेचार एते
हैरे रकहीन, विश्वे वरनोंके क्योजन्तव पर सुजावका सा
सुजायी हंग, शास्तरिक उस्ताह सौर साहस्त्री
हैर रकहीन, विश्वे वरनोंके क्योजन्तव पर सुजावका सा
सुजायी हंग, शास्तरिक उस्ताह सौर साहस्त्रा वास विश्व यन
करा, मत्त्रम देखनेने सा जायगा। जातीय भीयनके निये सतीत
रिवाल प्राय साम है।

७. सावी मात्राम गृतके 'साधारपर बना करता है। साज एक जानि मुझ हासकी ध्रवस्थामें है। उसे उत्तर्यके दिन समरण करा दो, उसे उत्तर्यके दिन समरण करा दो, उसे उत्तर्यके दिन साजा करा दो, उसे उत्तर्यकों माजा ने पान उच्चे के जीवन निर्मय हो। माजा प्रवास कारित होये बाजक धरम्यास के कारण मदा पक विशेष माजा प्रत्येक जाति दोये बाजक धरम्यास के कारण मदा पक विशेष माजा प्रत्येक प्रतास के बावमें पदा करती है। उसका मान्य कार्यक्रम उसी बहानके धर्मा प्रधा करता है। अत मुतकी रत्ता खेता विशेष माजावस्थ है थीर यह एक धौर यह पत बीन हो जाती है धौर वह पत साजा माजावस्थ है धौर वह पत धौर पत सुन होना हो जाती है धौर वह पत साम गुल मुतने हैं धौर इसका धरमा किया कराया सचित्यका दायमाग है।

पह भी सम्मव है कि एक जातिका भूत पन्तुत-रिक्त प्रके समान हो, जिल पर ध्रमी कोई सुदर जिल गईं हाला जा सका। प्या ऐसी जातिकेलिये कोई खात्रा नहीं? पेद चहुता है, यह पात नहीं हैं। उसे धादिये कि प्रतेमानगें 'ही एक ऐसा मुन्दर जिल्ला माने कि उसके खाधारपर उसका मधिष्य जीवन स्वयमेज उसकू होता ज्ञा जाए। धोहेंस समयके पीछे यही भूत वन जावगा और उस जातिकी समयिक पीछे यहा, प्रतेमान खाँद भविष्यकी क्यों पूर्ण हो जावगी।

हतातक तथ्य पूर्व, प्रवासी कार साय का प्रवार्ध गुर्गों के तीन ऐसे को झेंका चर्णन फरता है, जो यत्तमानकी 'उप्रतिकी नींयके 'समान है। ये जोड़े ये हैं —

<sup>(</sup>१) सत्य धौर झत ।

<sup>(</sup>२) दीचा धौर तपः।

<sup>(</sup>द) महा धौर यह।

१०. 'मृत्त' खाच्यातिमक मर्याद्दाका वाद्यक है । यहाँ जाति उन्नतिके शिखरपर ग्राक्य होकर प्रतिश्चित होगी, जो रक मर्यादाका माइट करेगी । जातिको व्यक्तिकोके समान ही क्ष्याय भीर प्रत्याकार से हाथ रंगने से वच्या चाहिय । मर्थक पद्धाय और प्रत्याकार से हाथ रंगने से वच्या चाहिय । मर्थक पुष्पकार पूर्व उन्नति तथा विस्तारके क्रिये भ्रवकार दिया आए । सरहरू साहिरकों हुसे 'राम-राज्य' कहा जाता है । सरव महिर्म से एक साहिरकों महिर्म के साम जो अपादित कर, शिता और तपकी महिर्म के तिकता मी प्रावादयक हैं । होता मतिक तथा से तप परिकार परिकार मानिक स्वत्य प्रत्याक साम प्य

११. ज्ञान, विज्ञानध्रौरधाध्यात्मिक नियमोस पारचित तथा दीला धौर तपके मुपगुले भूपित घौर उन्नति-ग्रधिकारमें भाषित हो कर, जातियोंको चाहिये कि ग्रह्म छौर यहकी उपासना करें। व्यर्थ प्रक्षिमान-मदसे विमुक्त रहते हुए परमात्माकी सच्ची प्रजा,चेदका प्रचार खौर त्याग-भय जीवनका सत्कार करनाही ब्रह्मोपासना है। यह परस्पर संगठन और परस्पर सहातुमृति तपा धादरका धाचक है। सच्चे विद्वानोंकी पूजा होनी चाहिये। जहां प्रपुष्पोंकी पूजा धौर पुज्योंकी तिरस्किया हो, यहां उन्नति केसे हो सकती है ? राष्ट्र और विद्या, धन और त्याग, जोक बौर परलोक, इप बौर पूर्त, जहां मिल कर ठीक मात्रामें वास करते हैं, यहां कीर्ति, यश, तेज, सम्पत्ति, वृद्धि और प्रायु—सभी प्रिय गुण स्वयं प्राकर वास करना चाहते हैं।

१२. क्या यथार्थ उपदेश है! चेद कलका हो या परसोका, यह उपदेश माहा है । यह घेदका महत्य है कि संसारका सबसे पुराना कान-कोश दोता दुखा भी देसी शिलाओंसे पूर्ण है, जो प्रजय तक भी नवीन धौर उपादेय रहेंगी। ग्राञी, पक बार फिर उस श्राविका धन्यवाद करें, जिसने ग्रंथकारमें प्रकाश किया, लुप्तप्राय वेदोंका पुनः प्रचार किया, जातीय जीवनको ऐदा किया, सचे विश्य-जनीन धर्मका स्यरूप बनाया ग्रीर मनुष्य मात्रका दितचिन्तन सिखाया ।

१३. श्रिय पाठकयुम्द ! इसी भावनासे प्रमावित हो कर ऋषिकी पद-पंक्तिका अनुसरमा करो । व्यर्थ पाषकलह और धकायन्दियोंको त्याग कर झादर्श-प्रेमको चित्तमें स्थान हो। अदिका काम किसी एक व्यक्तिका नहीं । जो अपनायना,

उसीका वन जायना। प्राचीन विदिक विद्याके कोश पूर्व है। पायो लोहे जा सुकी है। खोलने पालोमें उस्साह, शक्ति, त्याग और तपस्या चाहिये। वह मिल कर काम करना चाहे और वैयक्तिक लालासाओं के उरर उठे हुए हों। उनका 'संव!; डीक मकारले सेवारक कोने २ में मृतिका परम पायन सन्देश से का सकेशा।

## २१-ऋषि-जीवनकी सुगन्धि ।

#### १. "श्रद्धाः पूताः मवत यश्चियासः"।

धारात "हात वनो, पवित्र बनो धौर यहके योग्य बनो"।

- जिनके सम्बर हाविके प्रति प्रेम नहीं, वे इल
पत-पन्दिमें प्रयेश करनेके योग्य नहीं। जहां हारिके सम्बर्णमें
ह्युविके विषयमें क्षेत्रक सर्वेशको योग्य नहीं। जहां हारिके सम्बर्णमें
ह्युविके विषयमें सर्वेशकारप्रता छन्नुक्व पर्यात होता है, वहां
मानसिक तथा धारितक ह्युविक वास्त्रिक रूपये बहुत कम
लोग देख पाते हैं। हमारी यासनार्थ तथा मावनार्थ हतनी
खप्त पाते हैं। हमारी यासनार्थ तथा मावनार्थ हतनी
खप्त भौर गहरी गई हुई होती हैं कि हम उनके शिकार
होनेसे पूर्व उनके विषयमें आवा अपनिविदासे रहते हैं।

३. चानेक वार पेला होता है कि हमें अपने विषयमें भिमान तथा अर्थकारके कारण इतना निष्याम्न ला हो आता है कि हम साधारण प्रमाइले हो गिर जाते हैं। पर उस अपरथाका पया कहना जब कि हम भागतिक अपरधाको भेलाव करते हुए सो उसके उत्पर पर्यो सामनेकों पेटा करते ह। व केक्न करी, बांक्क एउसे यहान तो खारी करहे कर ह। व केक्न करी, बांक्क एउसे यहान तो खारी करहे कर इसी डोंगमें रहकर इसरे साधारण जानेको खुप लुटते हैं, पर वास्तपमें यदि सोचा जावे, तो ये स्वयं घाटेमें रहते हैं। प्रपंत जापको ही ये धोखा देते हैं। इसरे जोग मत्ते ही उनके कारण चनादिका नाटा करते हों, पर उनका अपना तो पूरा सफाया हो होजाता है। उनकी चात्मक उन्नति डोक मकारसे नहीं हो सकती।

इस जिये जो लोग चाहते हैं कि हम यज्ञके योग्य
 चन, उन्हें इम दोनों वातोंपर पूरा च्यान देना चाहिये।

(१) घाछा तथा भ्रान्तरिक रूपसे शुद्ध बननेका यस करें।

२ अतिदिन घपने विचारोंकी पड्ताज करते हुप उद्धां २ अजीनताकी भागंका ही, वहां २ पूरा प्रवत करके ठीक होनेके साथन धारण करें । न पदां डार्ज, न भूठ योंज, म भ्राप्ते धापको धौर न इसरोंको धोखा हैं

५. इस मार्गपर चलकर ही एक सापक उचकीटिका "माडिया" चनासकता है। 'चिराय' का माय क्या है! इपने सीस स्वामे मामायेद जनताक उचकारक,सामाजिक सुराराधों में सार्व स्वामें मामायेद जनताक उचकारक,सामाजिक सुराराधों में सुपारक, प्रश्रुका नक्या उपासक चनना ही "चित्रय" चनना है। हुद्ध मायनाचे चलते मानुष्य ध्याने धन्तर विशेष चल चेतार, क्या उसे परोपकारमें जगा देता है, तो उसका पत्न प्रवास पत्न स्वामें पत्न होने काने हैं। उपार न्यास प्रवास प्रवास होने काने हैं। उपार उसका चलफरता है,।उसके क्षाम जिल्ला होने काने हैं। उपार उसका चलफरता है,।उसके क्षाम जिल्ला होने काने हैं। इसके स्वाम प्रकास प्रवास का प्रकास प्रवास का प्रकास का प

करते हैं। प्रभु-ज्योतिके चांदनेमें यह सञ्चन सहस्रों नरनारीको ठीक मार्गपर डाज देता है।

६. भगवान द्यनन्दने छपनी छमूल्य जीवनीको ह्सी मकार छुद्द मंतियोंको माला चना, इस लोकको यूपित किया या। प्रभुते उनको छाद्दतिको स्वीकार किया। उपयोदिकासे द्यानिक इर २ पहुंचकर जनलाके हृदयोंको छायासित कर रही है। यदि हम भी चाहते हैं कि अधु हमारी छाद्दति स्वीकार करें, तो केवल याचिक स्वागके ही जाये छापको छलाये न समफकर, उपगुंक छान्तरिक त्यागके मतको धारख हराये न समफकर, उपगुंक छान्तरिक त्यागके मतको धारख करें। अरवेक सखा धार्य यह खाहता है कि संसार प्रार्थ--प्यका अहराल यन जावे।

**{ the** 

# २५-मातृ-भक्तिः।

२. प्रत्येक सम्य जातिने मातु शिक्की महिमारी अञ्चल किया है। मातु-सम्बन्ध पवित्रताला ध्वारते हैं। मातु-सम्बन्ध पवित्रताला ध्वारते हैं। मातु-सम्बन्ध सम्मादी । मातु-आ सम्यादी अध्यतिक ध्वानाल है। यह जातिका सात्रतिक तथा पार्मिक अध्यत्यकों सोपान-परिचेक शिवरपर चंद्री हुई समग्नी आती हैं, जिनके हां विचार कथा ब्यायकों मारियों यायोगिय मान होता है और हाई पूर्व उक्ति करनेके लिये नि सक्षेष स्वय ध्वारत आते हो होते हैं या प्रत्यतिक स्वयं ध्वारत क्षेत्र होता है प्रतिक स्वत्रतिक स्वयं ध्वारत आते हो जाते हैं। वहां सुधा प्रत्युचित सीरियों प्रत्याचित सीरियों सियां सीरियों प्रत्याचित सीरियों सियां सीरियों प्रत्याचित सीरियों प्रत्याचित सीरियों प्रत्याचित सीरियों सियां सीरियों प्रत्याचित सीरियों सियां सीरियों सीरियों सीरियों सियां सीरियों सीरियों

विनयितन्त्र तथा सद्गुण, सुभूपित, सती, विदुषी महिजाएं प्रपेत पतिःदेशों के साथ समान भायसे देश, जाति तथा धर्मकी नौकाको पार कमानेके लिये चप्प जगा सकती हैं और जामान्काममें सामग्रेक होने सामग्रेक स

वमत्कारियो धुद्धि तथा उदारताका परिचायक है। ३. सारा संसार ग्राने यदा है, पर भारतका माग्य भन्दा है। विदेक समयमें खियोंका चादश वास्तवमें कितना कंचा था। सुजमा, ब्रह्मस्या, गार्भी ब्रादि विदुषी माताक्रोंके नाम जेने से जिहा पवित्र होती है। कौशस्या, सीता प्रौर इन्तोकी स्ट्रति ठगडे पडे हुए वीर-रस तथा,धर्म-भावको जगाने वाली है। यह इस पवित्र देशके लिये मत्यन्त भपवित्र समय था, अब स्वार्थ तथा मूर्खताके धूमसे बान्धे होक्टर यहांके शकि-मदोन्मच कुछ ब्राह्मणों तथा दूसरोंने खपनी माताबों; पहिनों, धर्याहिनियों तथा पुत्रियोंके धारी विद्या-मन्दिरके सदा खुले हुए कियाड़ोंको बन्द कर दिया। उन ग्रांखके अन्योंकी सुद्धि पर यह ब्यायरण कैसे ब्याया. समक्तमं नहीं प्राता । जहां धीर देशोंका इतिहास चन्धनोंमें जकदा हुई नारीके मोत्तका उल्लेख करता है, वहां इस मन्द्रमाग्य मुमिकी कथा उलटी चलती है। जिस माताने प्राचीन कालमें याज्ञयलय सरीखे विद्वानीके छके हुदा दिये थे, भाज उसीकी नाम-लेवा भारत-महिला मुर्छ भौर पांवकी कुती समस्ती जारही है । हा ! प्रत्याचार है !! धत्याचार है !!!

४. तो, दे आर्व्यवाउको चितो । तुम्हारा योपन-रक मी क्यों माक्-शक्तिको सेवासे विरक्त होरहा है दियो. तुम 154

मार्ग भी एक महतारीके मधुर दूधको पीरहे हो। आह, इस दूध का प्रमाय विचित्र है ! माना, शान-गहाम नुम्हारा स्नान हो रहा है। इस माताकी ध्वनिको क्या सुन रहे हो है सुनो, सुनो, क्या गम्भीर घोषणा होरही है ! "धन्यर हो आधिवर दयानन्द ! योगिराज दयानम्द ! सापस सम्राट दयानम्द ! जय हो, जय हो । तेरी जय हो। चेद और चेदका धर्म, चेद और चेदका जीवन, चेद और वेदकी श्रद्धा, सब भूछ गये थे। तुमने प्रकाश किया। शरपासत्यका निर्णय किया । विस्मृतको स्मरण कराया । सेरा जीवन सृतमाय जातिके उत्थानमें, जुतवाय धर्मके पुन मतिष्ठा पनमें व्यतीत हुआ। तेरा अपने अनुयावियोंके नाम यही संदेश है, यही प्रसाद है, यही भ्राण है। इस विजय-घोषणाकी प॰ गुरुर्चजी विद्यार्थीने सना । इसे स्वर्गीय ला॰ लालचन्द शीने सुना । इसीने स्वामी भ्रमातन्दकी वेजीयुक्त बलिदानका स्तीमाम्य प्रदान किया । इसीपर पञ्जाबनेसरी और महात्माजी फुल चढा रहे हैं। इसी मधुर ध्वनिके प्रमावसे प्रभावित होते हुए और अनेक सेवङ निरम्तर निजकार्यस्त दिखाई देते हैं।

५. प्यारे युवको ! इस गङ्गा-सटपर आकर प्यासे मत ठींट जाना । इस रमणीय आरामले बुछ पुण्य प्रचय करके ही जाना अच्छा होगा । सुन्हारी मात्र-संस्थाकी यक २ ईट त्याग, रापस्या तथा आरम विश्वासवा जाप वर रही है और उत्पर ओहमले हाण्डेके सीच दलका पवित्र नाम उपस्थुंक सब्देश सुना रहा है । सबसे पूर्व हली माताकी मिक करों । अपने बादशं पुरुषोंके गुणोंको प्रहाण करों । साप मात्र अपने अससासे मझ करों, ' क्या में इस घोषनाके लक्क्कड इन्ड अससासे मझ करों, ' क्या में इस घोषनाके लक्कड इन्ड क्षपनी माताक्षे आदशोंकी पूर्विकेलिये उपयुक्त हो सकूंगा?' मितिदेन एस परवर्की माला फेरी। निश्चय जानो, तुम्हारे पीछे स्वरणीय नामाको मालामें तुम्हारा मनका भी किरा करेगा। वर्दों जाओं और जैसे जाओ, यह उपहार प्यारी माताकी कोरले पक्षी गांठ बांधकर लेजाना।

६. दोप मात्-भांक इसीकी व्याख्या होगी। जब तक पह पन्नीन घांघोते, बह भक्ति तम्हारी पहुंचसे परे हैं। यह ष्या है ? दीन, हीन भारतमाताकी सुध हो। तुम्हें भारतीत्थानमें अपने स्वतन्त्र विचार और आदर्श उपस्थित करने होंगे। देशोन्नतिका तात्पर्यं कॉसलॉके अन्दर या बादिर धस्ताव मस्तुत करने माघले ही समाप्त नहीं द्वीजाता। ऊपरके सारे शीर और कोळाइलके नांचे चुपचाप जातिक बालकॉक शिक्ष-णका, दक्षितोद्धारका, कृष्टिम जाति पांतिके भयङ्गर रोग नियारणका, कमेडीन जातिमें श्रमजीविताके प्रति आदर-स्था-पनका कार्य्य-भार तुरहारे ऊपर है। देखना, धीर बनना । कन्धा हटा न रुना। घेदका पतित-पावन सन्देश सुनाने वार्ल हुम्हाँमेंसे होंगे। सायधान ! फुटतो हुई धर्मकी काँपलाँको संसारके वैभवकी अग्निसे झुलल म देमा। वेदमाताके मीडे उराने अब भी ररावती और चन्द्रभागकी तरहोंने हैं, पर हा । जल-तरङ्ग बजाने वाले कहाँ? तो क्या मातुमक्रिका शुजन माव येद-माताके उदारक च पैदा कर सकेगा दिसाहको भारण करो । बद्धपरिकर होकर इसी धुनके धनी बन जाओ । धितय चरण समनेकोडिये घद देखो, आरदी है।

७ वेदमाताका धचार जनस्वमेष सती, सुशील

धार्योद्ध ।-

ter

सुवीर, यनिताजों के युगको वापिल छायेगा। सुमित्रांस 'फिर रुड्गण-यति इस देहाको दक्षाकेलिय मेदानमें उतरेंगे। घरकी स्वामिनियां अच्छी होंगे। देश दितको समझँगी। अपने दूधमें स्वदेहा-मिक्तः स्वधान-माकि, स्वधान-माकि, स्वसाहित्य-मिक्ते, स्वसंस्कृत-मिक्की पुट्टी याँक २ कर मीठी २ छोरियां सुनाते २ विका दुँगी। क्या यह माविश्यमारतका दृदय मन्य मतीत होता है ! तो, जागो। उच्च विचार्गको हृदयमें स्थान हो। शुद्र यासनाओंकी द्यांसियें वहुमूच्य मानव जीवनको नष्ट न करो! काओ, पीर यनो और अपने जीवनकी नींव अपनी व्यारी मानाके प्रविश्व वर्षाणीय स्वस्ते।

--#:0:#--

#### २६-शान्त-गगनकी गुंज ।

- १. काली, क्रपेरी ध्रेमायस्थाओं रात है । इसरा पहर फारंभ हो गया है । धायु शान्त है । सृमि ग्रोर झ्याकाश शान्त है । दीपक पड़ाप जा सुके हैं । जलबर, खेबर और भूमिचर, स्वय माणी विधानमधी निह्याकी गोदम पहे हैं ।

स्त्य प्राणी निवासमधी निहासी गोदम यह है।

२. इस समाटेकी दशामें चारों दिशा साप २ के शानत,
गैमीर रागका आलाप कर रही हैं। दूर चहती हुई नदी गहगृहाती हुई, मानो, अपने आगतिक अवही प्रकट करती है।
यापुके शानत फक्रीरेंसे एता भी दिलता है, तो फट सरका सुनाई
देता है। इस पिशाल शानत मशकको कभी २ कोई हु सी
दिल अपने सीम नाइते केला देता है।

4. तारागण 'माकाग्रमं नाचते फुरते हुए 'कुण्ड 'कर रहे हैं। एन्दें पेला ही करते हुए हज़ारों, जाखों और करोड़ों वर्ष धीत चुके हैं। इस झन्तरमें स्रतंत्र्य प्राणी पेंदा होकर बजते पने हैं। माजमें और ये सब मेरे सापी और संबंधी, इस नाट्यालामें मिलर भूमिकाओंमेंसे होते हुए,रंगरिजयां ननातेर बेहुच होरहे हैं।

७. देखाँ,पकायक इन मुस्कराते हुए तारोंने खिलखिला कर हैसना चारंन कर दिया है। सुनो २ यह इमारों चोट इशांरा करते हुए जापतमें क्या कह सुन रहे हैं। क्या यह नींदृका कोंका है, या सच्च मुख तारे ही योज रहे हैं।

५ आंख बन्द हो गयी हैं । ऊपते र फिर कभी र जाम खुलती हैं, तो दूरते कुसौक मींकृत की मयागक प्यति हृदय की पर्या है । उसे ही ऊपरको आंख खुलती है, तो तारी तो ता ते से ही हैं। उसे ही ऊपरको आंख खुलती है, तो तारी तोता वैसे हैं। वेचा हुआ दिखाई पबता दें। यही विजिल्ले पत्रों हैं । न तींद आती है जीर न कुल्क समझमें ही आतो हैं। उसे ममान हो जाती हैं। जोग उडकर याहिर जाने लग जाते हैं। फिनमें ममान हो जाती है। जोग उडकर याहिर जाने लग देवा है, इसमी तरह काने लग को की हैं। है है हमारी तरह काने लग की ही है।

परन्तु किसी 'विरक्षेत्रे ही' तार्येशी इस गुरा भाषांकी समझ पापा है। मिले रहे भाषांका सीमाप बाब हुआ है, उसका नार्य मीमव देविहासके नमीमण्डलपर भूवर्की तरह भूव है। गुणा है। पर वह रागोर कुछ समझमें नहीं आते। यह सार्येशी कस र क्या करते हैं।

व्योकदती ।

ें एषे. प्यहोहनके अन्दरःनिरम्तरं 'जलती हुँदै सामग्रीको सम्बद्धाः कराती 'है । १' कहा रहते 'मगवार्यको' हम 'सहापहेक घरन द छी देख कर।

t=f

८. व्यानन्द्रने इसे अच्छा तरह सीला था। आज लक्का नाम इदयमालाका सुन्द्रर मोती बन रहा है। क्या हम भी इस प्रकार कुच्छ करोको तत्यार हैं दिया मारत्यर्थ तथा संसारमें अविधाका प्रीजना है। गया दिया पर पाएक सिंतर के अविधाका प्रीजनात है। गया दिया पर पाएक सिंतर कुचला गया दिया प्रवास हो गया दिया पर पाएक सिंतर कुचला गया दिया प्रवास का आधार बना लिया है। बचा मोद मार्ग पर परासा है। इस मोद मार्ग पर परासा है। प्रवास करा कराया दिया कराया है। स्वास मार्ग कराया है। स्वास मार्ग कराया तथा अवधाला स्वास कराया है। स्वास अवधाला स्वास है। स्वास अवधाला स्वास है। स्वास कराया आधाला स्वास स्वास कराया साथ कराया है। स्वास कराया आधाला स्वास स्वास कराया साथ कराया साथ कराया साथ कराया साथ कराया हो पर्के हैं।

इनका क्या उत्तर देते हो देस प्रश्नमालाकी
 कोई अविक मदी, पर मैंने हुन सबका यह की उत्तर 'मदी'के

जर्मगळ विकापम सुन लिया है। स्रिविका महस्य समाज-सेवाम गुप्त है। यह नीचे, गळने, सङ्गे चाळे बीजका सुन्दर बसन्त-पुण्य है। इसे देख कर उसे भूळ न जाना । फूळकी सुन्दरमा तभी डोक है, जब अपने जेसे पेदा करानेक लिये, किर बीजकय होकर पृथियी पर विवार जायें। क्या द्यानम्द-पुण्य विद्यर गया है रिस्सा उस्तर हमारे जीवन होंगे।

3- प्रत्यस्त पाया हा १ सक्ता वस्य ६ हमार जावन दग ।

रैं . विद्यासामुद्देक चार जाने वाले खुवक नाधिको !
इन्छ नेण्ट टेक्सर चल्लो । सुद्रीव जीवनके लीग मिना। पोटलो
मर कर ले चल्लो । अप संकोच प्रया है ! क्रांप अल्लक्ष्म 'जलना सिद्याता है । दसे सोचो और विचारो । द्यानक् तारों में तात हो खुका है । इनकी लक्षने असकी लक्ष २ मिल दुकी है । हमारो, लालों और करोग़ें इस जलनी हुई ज्यालाने मक्ताय लाभ करेंगे । कोई २ विरला, कृद कर ज्यालाकप धननेका भी साहत करेगा।

११. नीरच गानसे गूंज बड रही है। तारे चामके हैं। वह मुक्ति है। वह स्वामी राति चंडी जाती है। वहां कोई धीर. धीर. महान्मना म्हादि मक्त है। जाती है। वहां कोई धीर. धीर. महान्मना म्हादि मक्त तरिकी और भी टिकटिकी रुगाए आंखोंमें राति निकालता है। यह कोई है, हो। आंजों, दिन चड़ते ही। उसके जाकर सुने तो सदी कि दृषि हों वहां पा सन्देश दें। यह से हैं।

### २७-वीर-घोषसा ।

१ शत गई, प्रमात हुई। कोई २ सारा आकाशमें हैरान हो र कर अपने सोधियोंको तलाश कर रहा है'। अह 1 इस षेचारा का यक सफल होता दिखाई मेही देता विदाह वेंही, पूर्वकी और पोह फटने सगी है। प्रात की सारीकी गई निःमहायः अकेले दुकैले तारे क्या सहिंगे ? इनका नाच तो अन्त्रेरी रात्रिको ही निहा सकता था र यक २ करके यह अपकेसे भाग रहे हैं। आनकी आनमें सारा तरान-तळ बेसे साफ हो गया है. जेसे, माना, न यहाँ कभी अत्येकार ही या और न कमी जारी और चन्द्रमाके कल्लोल ही हुए।

~ २. 'पक्षियाँने चक्षकी शासाओंके अन्दरसे चहचहाना आरम्भ कर दिया है । महियाँ और महाईंमें पालत प्रश्नाऔर पसी भी अपना २ दाग्द करन लग गेंथ हैं । लिड़कियां और द्वार धनैः ने जुल रहे है कोई २ उदामी, अम्यासी समण अथया भगेरद्रक्तिके छिये बाहिर निक्ल पहा है। बहुतरे ऐसं हुद्दावने समयके शीतक बायुके हाकोरीकी मस्तीम अगृहाहयाँ है र कर नये सिरेसे चादर तान र कर'अक्टते जाते हैं। इन्हें उठा कर रावा परनेके लिये किसी धीर योधाकी ही अपेक्षा प्रतात होती है।

ैरे. थादिर ख़ुले मैदानामें हरी २ घास क्या है, माना, यके हुए अंगी की सस्तानेके लिय ग्रामान का विदेशिता विद्या है। पर ही वैथ. यह क्या है। क्या यह किसी पेसे ही लंदने षाछेके शारीरिक श्रद्धारके खाधन, बहुँ २ निर्मेख मोती विखरे

पड़े हैं ! नहीं, यह कीले हो सकता है ! कोई पक स्थानपर हो, तो यही लमझ रूं ! यहाँ तो जियर को जाँक दाँड़ती है, वहीं दूरिने ही यह जामकत हुए दिखाई पहते हैं ! हो क है, मैं मूछ तो नहीं रहा ! अपना स्थान छोड़ने हुए तारोंने ही हन आंसुओं प्रारा अपने हुदय का भार हस्का किया हो ! यह मोती नहीं ! भेरे पाँच को पीछे हो रहे हैं । यह पानी है और कोकड़ा पानी है ।

४. यद पूर्वेस सहस्रा रिहमयों के जालका केन्द्रवना हुंगा दिन क्षांका नांयक सूर्य भगवान मिक्ट जांया है। प्रतीत होता है, हस वीरको सकद होने के लिये बहु गोर उद्योग करना एवं है। हस वीरको स्वत के सुद्ध र सकते को जात सवस्य की गुद्ध र सकते को जात करना करना के सुद्ध र सकते को जात कर कर सूर्य के सुद्ध र सकते को जात कर रही है। इसित को गोला कर रही है। इसित को गोला कर रही है। वह तारों के शोक का महाँ, बरन सुर्येक को सामित मतीत है। तिमा बर पर नेंग्न वीय बले से विचकी शानित मतीत है। विमा बर पर नेंग्न वीय बले हैं। विमा बर परिंग्न सुर्येक कहाँ है विमा अग्रम किय मका करते हैं।

भ शाँग-वित्त बड़ा और सास संसार अयंगर कार्यों क्या गया। वह मध्य साविकी मृत्युमची हारित वहां और यह मौचनकी प्राप्त कार्य हा मौचनकी स्वाप्त कार्य क

होने लगा है। उसका वित्त विशेष उमहसे मर रहा है। अपनी किरणोकी खींचता हुआ, वह गया, वह गया।

280

क्ष्यना क्ष्यां क्ष्म क्ष्यता कुना क्ष्म ना निर्माण क्ष्म क्षित्र स्थित । क्ष्म्येयेने आक्षमण करनेका ही क्ष्म समय पद्भाना है। छोटे २ दीपक रह २ कर उस महा-दीपकको याद कराते हैं । ऊपर आंख उठाहें, असंवय तारे और उनके मध्यम रजनीयति चन्द्रमा हैंस रहे थे। किस पर हंस रहे थे? छोगों की घरनाहट और अन्येरकी धूरता पर। इनका दीतल प्रकाश उसी प्रचण्ड प्रवाश का प्रति फल है। स्थायाम और तपके अननतर, उण्डक पहुँचाने याले विधानका से उत्योग है।

इनका दीतल प्रकाश उसी प्रचण्ड प्रशास का मित फल है। क्यायाम और तपके अनतरा, उण्डक पहुंचाने वाले विधामका मी उपयोग है। इसमें यह जाती भड़ी की लाली न मंत्री, निमेल, शास्त्र कका कार्ती भड़ी की लाली न मंत्री, निमेल, शास्त्र ककारा सा है। चून्हेडकी शास्त्र शास्त्र और इसमें भेद है। इसका अपना अनुश उस है। इसका सपसे यहां उपयोग यह है। कि जीवित जागुन माणियोंक इत्योम प्रयंकी चाइको जीवित रखता है। हस दिय गुस्स्थानमें अनुत अनुत अन्यासन और दिलासा मा हुआ है। यह दर्शका ही मामद है। कि जाय ग्रास्त्र होता है। सा हुआ है। यह दर्शका ही मामद है। कि जय ग्रास्त्र ही होता है।

असका स्वागत करने के लिये द्वारपर तथ्यार छड़े होते हैं।

७. काली, अन्वेगी गांत्रि थी, जिसने मृत्यु-नादकी सजाने का स्वान्ति होते हैं।
सजाने का सीमाग्य सुगीर द्वानान्दकी प्राप्त हुआ। गद्द सम्बा,
योर योगा था। अले अपने दिख्य प्रकाशक येदा करने किये
हितना हुन्छ तथ करना पड़ा, यह कीन नहीं जानता। सारी
आर्थे काला जीयन, यदि दुछ रोष था भी, सो पुत्री हुर्र
राखके समान हो सुका था। वहीं रु हिटानेले कोई साल

विभारी भी शायद दिखाई पड़ जाती हो। पर उसकी सत्ता रवनी विश्वस्य हो बुद्धी थी कि बाहिरकी साधारण बाह्य ही उसे खाम्त कर देनेके लिये पर्याप्त थी। स्वामां जो महाराजने अपने दिन्य जीवनके यक्षमें योवनकी आहुति जाल दी। उनका तप, उनका स्वाम, उनकी दिया, उनका थोगा, उनकी स्तीत और उनका प्रदायबंद् यल-स्वयंह सब इस यक्षमें अब बने

८. प्रकाश हुआ, अन्धकार निवृत्त हुआ। सहस्रो वर्षीस साह हा प्रजाक कार्नाम, घर र जाकर ऋषिने बीट घोषणाकी और इम समको जगाया । इस समय इस आदृतिका मभाव देशके चारों कोनॉम फेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय इस बीर घोषणाकी जंत वर २ से आरही है। आर्य-सम्यता, आर्य संस्कृति, आर्य धर्मे, आर्यसंगडन और अन्य अनेक इसी प्रकारके शब्द सर्थ साधारणकी जिहा पर हैं। आज ऋषियोंकी भूमिमें आप ज्याति फिरसे धमकती हुई मतीत होती है। आज प्राचीन धर्मकी पताका फिरसे लहराती हुई दिसाई हेरही है। आज 'राम राज्य' की परिभाषा फिरसे राजनीतक जताओं के विचारका आदर्श बन रही है। आज सम्यवादको सामाजिक मर्यादाका प्राण समझा जारहा है। बाज दलितोद्धारको धर्मका अंग धनाया जारहा है। जाज गाँ, अनाथ और अपलाकी मर्मवेधिमी पुकार सुनी जाने लगी है। आज सादा सादीके पदनावेमें, अवनी प्यारी मार्मापाके मयोगमें, पुज्य देव-चाणीकी केवामें और वेद माता की आरा-चना में लखा नहीं, घरन गीरवका भाव उत्पन्त होता चला जारहा है। आज आर्यसमाज एक जीती जागती संस्था है. जिसका खेदा सब लोग मानते चले जाते हैं।

९. पर यह जारम्भ या, समाप्ति नहीं । श्रीज डालना णाः पृद्ध सतारमा नहीं । इतके महायका बकाम निराशा धादियों ₹€₹

तया इउधर्मियोंको जगानेके छिये था, आगेके छिये पुरुषार्थ रीक्ने के लिये नहीं। इसका विस्तार कार्यकर्ताओं हो सुझानेके लिये था, घर बैठ कर फूलनेके लिये नहीं। अभी **उपर्युक्त मार्गका खोंलना तथा सिरतक पहुचना दे**ाप है। क्या तुमने आर्थभाषाको अपने नित्यके जीवनके प्रयोगमें लाना आरम्भ कर दिया ! क्या ऋषियोंके घचनोंको श्रद्धापूर्वक मनन करते हुए, अपने जीवनका अग बना रहे हो ? क्या चेद विद्याकों सेवाकेलिये अपने यौवनको लगा रहे हो दिया तुम्हार अन्दर प्रभुक चरणोम बैठनेसे आनन्द-रसका ख़ात बहुन लग गया है ? क्या मन, बचन और कर्मस तम सत्यक भक्त थन रहे हो ? क्या त्रहोरे अहोस पहासमें तुम्हारे झुली रहते हुए कोई दीन दु खी और अपाहज अूला रात तो नहीं काट रहा र क्या तुम्हारी गलीमें कोई अनाय और अवला अन्दर ही अन्दर ता नहीं घुल रहे ? क्या तुमने लीकिक और परछीकिक स्वराज्यकेलिये तस्यारी आरम्म करदी है ! षया तुम आत्माको पुरमात्माम लीन करन। समझ रहे हो है च्यारे योले। अय क्याँ चुप हो है

१० बीर योघा जहा हो घुना है। पर यह बैसे ही है, जैसे ह्यंकाअस्त होना है। यह जहा होगा, पहीं "अपने प्रमाशित प्रशास जीवन प्रदान कर रहा होगा। पर बहा उसकी स्थातक हिस्स रचने तथा उसके बताद पुर कारणें में पूर्विक विध्य आपत-ससे युक्त वर्षों हिस्स रकने "याज, क्षेत्रक्त कर्या हम कर वर्षों है। स्थातक स्थातक हम क्षेत्रक प्रशास कर कर विध्य आपत-ससे युक्त वर्षों हिस्स रकने "याज, क्षेत्रक प्रशास कर विध्य क्षात्रक हो। यह तारों और बार्ग्स की ओर अगय दिक्षिक क्षा है। यह तारों और बार्ग्स की स्थातक हो। वर्षों क्षा क्षा कर वर्षों कर व्यवस्था है। यह तारों और बार्ग्स कर व्यवस्था है। यह तारों और बार्ग्स कर व्यवस्था है। यह तारों और बार्ग्स कर व्यवस्था है। यह तारों कर व्यवस्था है। यह वारों कर व्यवस्था है। यह वारों कर व्यवस्था है। यह वारों कर वारों के वारों कर वारों के वारों के वारों कर वारों कर वारों के वारों कर व

चान् और सुस्ती यना है । ये विद्यामन्दिरोंमें देव दर्शनकेलिये आने बाळे छुवको ! क्या आचार्य दयानन्दके रचाये हुए यहके लिये तुम भी कुछ क्रोमें ? तो आओ, आज ही अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करें। अपने अन्दर घद ज्योति जगाओ, जो चारों ओर प्रकाश कर दे। छोटे २ लक्ष्यों और विचारों को हीन समझ कर अपना अमृत्य मानुष-फीयन उनकी मेंड पर्यो करो<sup>?</sup> क्यों न तुम्हारा पद भी संसारके इतिदास गगन तळ पर ध्रवकी तरह स्थिर हो ? क्यों न धर्मश्री स्थर्य अपने करकमलींसे तुम्होरे गलेमें जयमालाको सुशोभित करे ? क्याँ न तुम्हारे चौरोजित खदय और अस्तमय पर सब देवता मिल कर जय २ की व्यत्तिसे भूमि और आकाशको निनादित करदें ? आओ। प्यारो, जागो। चीर घेषणा अभी उसी प्रकार हो रहा है। सुनो, भ्यानसे सुनो । सुनो, इसे अपने अन्दर पूरे प्राण-बङसे धारण करो और अपने बज्ज्वल तेजले सहस्र ग्रुणा करके इसका विस्थार करें।

#### २८—शिबोदय ।

१ समयके धीतनेकी भी छीला है ।। पल, घड़ी और पहर का हिसाव क्या रखा आवे। यहां तो विन सताह, मास और वर्षोका भी कार्र डिकाना नहीं। तीन लम्पे पर्य इसी प्रकार थीत चुके हैं। परन्त हमारी आंखोंके सामने तो अभी उसी तरद सिंह की नाई गर्जते हुए, राय राजा तेजसिंहका थिय

धार्योष्ट्य । थाए। है। यही मधुराकी रीनक है। यही विशाल मण्डप, यही

श्चीप-नगरीकी सज्ज्ञज । यही पंजाबी पेचके अन्दरके और दूसरे दुर २ तक फैले हुए कैस्प । आह ! क्या यह समारोह भूतकाल की सम्पत्ति हो चुकी है । अब कीन कह सके कि हममेंसे कीर्र पेला मेला फिर भी देख सकेगा कि नहीं !

ter

२ निःसन्देह, यह सब कुच्छ बीत शुका। केवल यही नहीं, घरन अब हुमें ढारल बंघान की राव राजा भी नहीं रहे। न ही राजाओं के कान में 'बैदिक कीप 'की घीमी बांसरी बजाने पाले, स्वामी विदेवेदवरानन्द मीजुद हैं । आह ! कर ळेखनि, सू थोड़ा घीरज तो घरती। हे मनुष्योमें देवताओंकी गाँद बसने घाले, उपलते हुओंको द्यान्त, द्यीतल घचनोंसे टण्डा बरने घाले, बिछड़ोको मिलाने घाले, लड़तीको गले लगान याते. इन कालेजी,स्कूली और अन्य संस्थाओंकी नीयमें बजकी नार्दे चुपचाप जीवन व्यतीत करने वाले, धन और मानकी कमी परबाह न करने चाले. स्याग-स्वभाव पण्डित रूखपतराय आप

मी इसी प्रकार भूत कालके गालमें गुप्त हो चुके हैं। ३, और, स्यामी अद्धानन्दका ओजस्वी दर्शन भी अय इन आंखोंसे न हो सकेगा। उनके बलिदानमें इसलामी शौर आर्य सभ्यताओंको परस्पर सामने रख दिया है। यह समय क्षव आवेगा, जब लोग मानव जीवनके लक्ष्यको समझते हुप, परस्पर मिलकर ग्रहना स्रीखेंगे ? क्य वियमता हुर होगी, और समताका साम्राज्य होगा ? कष अत्याचार और घृणाका नाश होगा ! कब प्रेम और प्रीतिकी गंगा प्रत्येक हदयमें से .यद निकलेगी है स्वामी की की उलास पैदा कराने पाली स्मृति मारतकी आने वाली नसलोंको थामिन युवमें अप्रतर होकर रुद्देन और थमें, वेदीयर विल्दान होमेके लिये उमारती रहेगी। प्रभुत्ते उन्दें जज़रित इंदल छुड़ी क्या दो है, मानो, गलेंस जयमाला धारण कराकर, अमर कर दिया है। आयंवमंत्र पेरती ही धदा और पेसे ही आनर्द्यती क्या हुवि हो। , ध से शिवरात्रिकी करनावमी राधिमें उद्गीध

वातावर पांच कामाने यहिः हत्ये, हे तारिके दिवाये हुए मार्ग पर चलने याले तार्षि सको । हुम भी कोई मार्ग दिलानेवाला रहा है या नहीं ? कही समस्याओं और उल्लामोको सुल्हानेकी अपने आब्द शाकि न पाने याले मन, निश्चाल हो। हिए व्यामब्देने जिल नौकाल महाचा लेकर भयतागरको पार किया, उनके भक्तीने जिलके आधारपर अपने जावको हुएके और डीलमेंसे चनाया, तुम भी उसकी शरणमें पहुँचो । चेद माताका आंचल हएता से परको । देखो, हचके सुश्म संकेतों की समझते हुए, मार्गयर पना घरते जाना । इसकी छन-लायाँमें की समझते हुए, मार्गयर पना घरते जाना । इसकी छन-लायाँमें की शक होकर बहुते बलो ।

५ अरिष्टः स मर्चो विश्व एधते प्र प्रजाभिजीयते धर्मणस्वित । यमादिस्यासा नयथा सुनीविभिगति विश्वानि इतिसा स्वस्तये ॥ ऋग्वेद ॥

अर्थ-—कीन छोग सुची, तिनुण और चुद्धिश्रील दोते हैं प्रार्मिक मर्यादाओ प्रतिष्ठित करते हुए, वे कीन हैं, जो उत्तम सन्तान, प्रात तथा अन्य सर्वे प्रकारके विस्तार द्वारा जोपन के शासधी और मधुर फर्डोका आस्यादन करते हैं जिन सौमाग्यशोळ छोगाँ को आदित्यक्य नेता प्राप्त होते रहें, जो उन्हें उत्तमीत्तम,नीति द्वारा, सब संकटों सेबबाते हुप, शुभ मार्ग पर छे चलें।

६ सामाजिक सुखके लिये मेताओं को योग्य, विचारग्रांल, वियोग, पुतिमाद नया सहद्वय होना आयद्यक है ।
आर्यप्रम उन निवमीका वासक है, जिनके भारण करनेले
मनुष्य सचा आर्य, अर्थात् आप्रय करने योग्य, दीन, अनाय,
अयलाओंका रक्षक और ईंग्यर-मक बन जाता है। यह सद्दा अन्याय और कुनीतिक वस्ता है। यह सद्दा उत्तम गुलांका विस्तार करता रहता है। यह इन प्रमान अध्यय करूर भी हमात होना वहां जैन नहीं, तो यही समस्ता कि हम अर्थक शुद्ध स्नातक किनारे भी ज्यांत ही एक्ट हैं।

७. मृति भक्तो, पूर्वोक सम्बद्धी प्रलाह स्वीकार करो। स्विक्ति सनन तथा आचरणले कस्याणकी आज्ञा हो सक्ती है। यस्तुतः शिवोद्य तभी होता, अब हमारे धार्मिक कार्योका प्रवेश, संचालन तथा निरीक्षण आक्ताबिकान, अनुपदेशक्रवर्षके हाथमें होता। जब तक हमारे धार्मिक व्यक्ते भवालनों हुद्द, सांसारिक लोको, मोह, अहंकार, प्रधाननाहिक आनों तो अनुस्ता हुद्द, सांसारिक लोको, मोह, अहंकार, प्रधाननाहिक आनों तो अनुस्ता हुद्द, सांसारिक लोको, मोह, अहंकार, प्रधाननाहिक आनों ता अनुस्ता हुद्द, सांसारिक लोको, मोह, अहंकार, प्रधाननाहिक आनों ता अनुस्ता हुद्दा, सांसारिक लोको सांस्यार्थ न सुल्हेंगी।

अंत औवन ग्रांतिको प्रकट करके मेंद्रप्रचारको लेख, पाणी और जीवन ग्रांत सर्वेद पहुँचा देता, चाहिये । हमें आसा करानी चाहिये कि जो आयंसमात पड़े २ विदाल करलेज और गुरुदुक स्वादित कर सका है, जिसके अन्य पण्डित ल्खानताए जैसे सेप्क और स्वामी प्रधानन जैसे बीर पकर हो चुके हैं, जिसने सार्य-जितिक कार्योंके छिये जन-दाकि समा मन-दाकिको पानीकी नाई बहाया है, वही आयं समाज अपने जीवनको समस्याको सोचनेके छिये भी किलीसे पीछे न रहेगा : इसका इतारा होगा और इसकी अपनी रक्षाके छिये योग्य, खायी, तपस्बी युवक, गृहस्थ, पानप्रस्य तथा संन्यासी निकडेंगे।

 जागो, सोई हुई शक्तियो, जागो। नींदको छोड़ो और अपने कर्त्तव्यक्षा खेती । यह देखी, सत्य, माके, प्रेम और विभ्वासका ग्रंडा खदा किया जा चुका है। उसके नीचे इकड़े हो जाओ। शरदियोंके पवित्र बचनौको नर, नारीके कामी तक ही नहीं, घरन् हृद्य तक ले जाओ। स्वामी जी महाराजके उद्देश्यको पुरा करो । धर्म और मर्यादाके नामपर अधर्म और अंध विद्वास दुर्भ और अत्याचार धहावन्दी और दठधर्मीको मत रहेंन दें।। नवगुवको ! देखो,पूराने शुद्ध हृद्यवाले ऋषि-भक्त पकरकरके जा रहे हैं। सारा भार अब तम्हारे ऊपर है । देखना, इस समय कथा हटा कर, आशाओंको चिकना शूर न कर देना । जो घोड़े से बूज बीर बोजा मैदानमें मीजूद हैं, उन्हें विदा दोनेसे पूर्व यह सन्तोप हो जाना चाहिये कि उनके दायं वायं नय जीवनके संचारसे युक्त, सैनिसोंके दल तच्यार हो कर खहे हैं। प्रमा, यही हमारे हृदयकी कामना है । हे वर्रीके मदाताः, स्वीकार करो, स्वीकार करो।

॥ॐ द्याम् ॥

```
अत्यन्त श्रीघ्रताके कारण द्रछ
      पति
48
            অগ্র
११
      ٤o
             अग्रणीय
             से भिन्न
22
      E
Иo
      १४
             दयानन्दकेन
28
      १९
             करने वाली
હદ
      20
             स्पृरवास्यातिष्ठव
ξo
      १६
             ৰ তিক
             ដង
30
      99
EQ
      28
            ਧਜ
802.0
            चास्त्रव
Fos
             व्यद्वार
0 50¢
            शन्द्रीमें
ومد. وم
            अधिकरी
203
     સ્થ
            अविष्यार
            द्याहाणीवे
१११ १८
            परोपकार्थ
११३ १२
११३
    રક
            ≑शाउपस
            प्रस्तीम
११६ २१
            कपनी
१ to १८.
१२९.
     ų
            27276
१४९ ६
            ধানর
            सीभाग्यवा
235
     215
१६८
     ٤4.
            शान 🌂
```

| अत्यन्त श्रीष्ठताके कारण दुछ अशुद्धिया छपनेमें रहगई हैं। |             |                           |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| âß                                                       | परि         | F अगुद्ध                  | গুৱ                     |
| ११                                                       | १०          | ं अद्राणीय                | अप्रणी                  |
| २२                                                       | ફ           | से निष                    | के मित्र                |
| ४०                                                       | १४          | दयानन्दकेन                | इयानन्दने               |
| ક્ષ્                                                     | १९          | करने वाला                 | करने घाले               |
| કદ                                                       | २०          | <b>₹</b> पृरवात्यातिष्ठत् | स्पृस्वात्यतिष्ठस्      |
| ξo                                                       | १६          | कडिक                      | <i>वाडिन</i>            |
| ७१                                                       | ११          | घर्म                      | <del>หล</del> ์         |
| ওছ                                                       | રછ          | यन                        | यन                      |
| ₹02.                                                     | ~ 0         | धास्तव                    | यास्तवम                 |
| १०३                                                      | 3           | ब्यहार <sup>,</sup>       | <b>व्यवदार</b>          |
| १०४                                                      | ৩           | <b>शस्त्री</b> में        | शब्दों में              |
| 800.                                                     |             | अधिकरी                    | अधिवारी                 |
| १०८                                                      |             | अधिष्यार                  | . आविष्कार              |
| १११                                                      | १८          | द्य <b>क्षणी</b> बे-      | <i>प्राह्मणी की</i>     |
| ११३                                                      | १२          | वरोपकार्थ                 | परोपकारार्ध             |
| ११३                                                      | ન્હ         | स्थाप्यम                  | स्थानायस                |
| ११६                                                      | રા          | प्रस्तीके                 | मान्त्राँ <sup>मे</sup> |
| ₹ 40                                                     | <b>?</b> C. | क पत्री                   | 944÷,                   |
| १२९.                                                     | 상           | यगा ५१                    | र,य                     |
| १४९                                                      | Ę           | सम्ब                      | समाज                    |
| १६८                                                      | १७          | सीमाग्यवा                 | सीमान्यव'न्             |
| १६८                                                      | १८          | शान "                     | সাম্                    |